| वीर             | सेवा मन्दिर |
|-----------------|-------------|
|                 | दिल्ली      |
|                 |             |
|                 |             |
|                 | *           |
|                 | 92          |
| हम संख्या       | 1           |
| हाल नं <b>र</b> | उनास        |
| वण्ड            |             |

#### University of Mysore

#### Oriental Library Publications

SANSKRIT SERIES No. 84

GENERAL EDITOR

H. R. RANGASWAMY IYENGAR, M.A., Curator-in-charge, Government Oriental Library, Mysore

> श्रीमदुमास्वामिविराचितम् तस्वार्थसूत्रम्

श्रीभास्करनन्दिविरचितसुखबोधाख्यवृत्तियुतम्

### THE TATTVARTHA SUTRA

OF

#### SRI UMĀSWĀMI

WITH

THE SUKHABODHA OF SRL BHASKARANANDI

EDITED

PANDIT A. SHANTIFRAJA SASTRI

Govt. Oriental Library, Mysdre

#### MYSORE:

#### PREFACE

Anantanātha Purāṇa on the life stories of the Jain Tīrthankaras, Rṣabha and Anantanātha, and works like Dharmāmṛta have no doubt been edited and published by the Oriental Library, Mysore. But no Sanskrit text dealing exclusively with the Philosophy and Religion of the Jains, has been brought out by the Library during the last 53 years of its existence. But thanks to Pandit A. Shantiraja Sastry, the Travelling Pandit of the Library, it has been possible to bring out an edition of the Sanskrit Text "Tattvārtha Sūtra" with an unpublished commentary, Sukhabōdha by Bhāskaranandin. This is a work which is regarded as sacred and authoritative by both the Jaina sects—the Švetāmbaras and the Digambaras.

The author of the Tattvārtha Sūtra or Tattvārthadhigama Sūtra, as it is called, is the celebrated teacher. Umāsvāmi or Umāsvāti, who is said to have lived, according to the Digambara Pattāvali, between 135 and 219 A.D. According to tradition, Umāsvāti is a pupil of Kundakundāchārva and is cited with esteem by the followers of both the sects. He is also known by the epithets, Grdhrapincha and Nirgrantha, and is said to have written no less than 500 books. But the most important of them is the work now before us which he wrote in Pātalīputra. There is a story which goes to say that a layman called Dvaipāvaka lived in Gujrat and was anxious to do service to his Religion and Philosophy by writing a book on Jainism. The theme he chose for his book was Mōkṣa or liberation. He made a vow not to take his meal for the day unless he wrote at least one aphorism. He started the work with the first Sutra "द्रीनक्कानचारित्राणि मोक्समार्गः" and left his home on some special business. By accident, a saint came to his house just at that time, prefixed the word "Samyak" to the first word of the Sūtra and departed. Dvaipāyaka came home and learnt from his mother what had happened during his absence and ran in search of the mysterious hand that wrote the word. He was fortunate enough to meet the saint at the outskirts of the city and entreated him to complete the work. The saint, moved by compassion, agreed and finished the work. The saint was none other than Umāsvāti.

Tattvārtha Sūtra is a Sanskrit manual in ten chapters on the "Understanding of the true nature of things." The large number of commentaries, no less than 30, as we know, that have appeared on the work by teachers of both the sects is ample proof of the popularity of the work among the Jains. It is read and recited, even at the present day, by the Jains both in their houses and temples. It is almost the Bible of the Jains. By reading the book, once through, one is said to acquire just as much religious merit as by fasting one day:—

### दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सित । फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवैः॥

It is the earliest systematic work we have on Jaina "Logic, Psychology, Cosmography, Ontology and Ethics." The contents of the book have been summarised by the learned editor in the Sanskrit introduction.

Of the several commentators on the work, Samanta-bhadra, Pūjyapāda and Akalanka deserve special mention. Samantabhadra is the earliest commentator of the Digambara school and is said to have written a learned and voluminous commentary, Gandhahasti Mahābhāshy i, on the Sutra. Unfortunately this commentary seems to have been irretrievably lost.

Next to him in the line of commentators, is Pūjya-pāda, whose work Sarvārtha Siddhi is well-known to scholars. He is a prolific writer and has written books on Grammar, Logic, Prosody, and Philosophy. He is undoubtedly later than Samantabhadra since he refers to him in one of his works as, "agui समन्तमञ्जल" and is said to have lived, according to the Jain tradition, in the latter part of the 4th century A. D.

The commentator Akalanka is held in high esteem by the Jains. His commentary, Tattvārtharāja Vārtika, is a master-piece and abounds in quotations from Buddhist works, especially from the works of Dinnāga. He is generally assigned by scholars to the end of the 7th century A. D.

The commentary, Sukhabōdha, which is now presented to the public for the first time, is by Bhāskaranandin. Its publication was undertaken at the request of many Jain scholars. It is distinguished by its simplicity of style and the clearness of exposition of the deep and hidden significance of the cryptic sūtras of Umāsvāti. It abounds in quotations from the Rājavārtika of Akalanka and will surely be a useful aid in understanding the full import of the writings of that great scholar.

Very little is known of the life and times of Bhāskaranandin. From the colophon at the end of each chapter of the work, it is clear that he was a pupil of one Jinachandra Bhattāraka. Since there are several Jain Achāryas of that name, nothing definite can be said as to whose pupil he was. But this much can be said with certainty that the teacher of Bhāskaranandin was the same Jinachandra Bhattāraka as is referred to in the Sravanabelgola Inscription No. 69 and was the pupil of Sarvasādhumuni and not of Chandinandi Muni mentioned in the Śānti Purāṇa of the Kannada poet, Ponna. Bhāskaranandin may have flourished in the latter part of the 13th or the beginning of the 14th century A. D.

The present edition of the text and the commentary is based on three manuscripts which have been described in the Sanskrit introduction. I take this opportunity to express the indebtedness of the Library to Pandit Śrī Brahmasuri Sastri of Śravanabelgola and Śrī Jñānēśvara Pandit of Chamarajnagar who have readily responded to our requests for the loan of manuscripts for collation.

Mysore, 1-5-1944. H. R. RANGASWAMY IYENGAR,

Curator-in-charge, Oriental Library, Mysore.

#### प्रस्तावना

न्याय-वैशेषिक साङ्क्ष्य-सौगत-वेदान्त-मीमांसादिमतविश्वद्वटेऽस्मिन्सु-विदिते भारतवर्षे सम्मूतमाईतमतमि सुप्राचीनमित्यन्यः प्रमाणिनिकरे-विश्वितमेव विद्वद्भिः । अस्याईतमतस्यैव जैनमतिमिति नामान्तरम् । कालगत्या जनताया धारणाशक्तेई यमानद्यां वीक्ष्य तत्तत्कालिकविपश्चितः स्वस्वमतबहुलविषयान् संगृद्ध सङ्क्षिप्य च जनतासौकर्यार्थं स्वीयमतप्रन्थान् बहुन्व्यरचयन्तित्यत्र न स्यात्कस्यापि विसंवादः । नेयं कालगतिर्जनानत्या-क्षित् । जैना अप्यनुस्रत्येवैनां तत्तदातनास्तदा तदा स्वमतगहनबहुलविषयान् संगृद्ध प्रन्थान्व्यरचयन्तित्यधः प्रदर्श्यमानगुरुपरम्परयाऽवगम्यत ॥

जैनसिद्धान्ते उत्सर्पिण्यवसर्पिणीकालभेदो प्रतिपादितौ । द्वाविषि तावनादिप्रवर्तनशीलौ प्रत्येक दशकोटीकोटिसागरोपमौ । प्रत्येकमनयो-रूपभेदाः षाढा—उत्सर्पिण्यास्ते भेदा अतिदुष्पमा, दुष्पमा, दुष्पमसुषमा, सुषमदुष्पमा, सुषमा, अतिसुषमा इति । अवसर्पिण्यामिमे एव भेदा व्यत्यस्तरूपेण प्रवर्तन्तेऽतिसुषमामारभ्य । एवमुक्तेषु कालभेदेषूत्सर्पिण्या-स्तृतीयभेदेऽवसर्पिण्याश्चतुर्थभेदे च दुष्पमसुषमामागे प्रत्येकं चतुर्विशति तीर्थक्करा यथाक्रममुत्यवन्ते । ते तीर्थक्कराः केवलिनो जिनाः असर्वज्ञा

ग देखाइल्यमकालस्य प्रहास्यन्ते थिया नृणाम् । तासां हानेः पुराणस्य द्वीयते अन्थविस्तरः ॥ १३६॥ — शादिपुराणस्य द्वितीयपर्वणि भगविजनसंनाचार्यः.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> विस्तरेणोपदिष्ठानामधीनां तत्त्वसिद्धेय । समासेनाभिधानं यत्सङ्ग्हं तं विदुर्बुधाः ॥

<sup>3</sup> यः सर्वाणि चरात्रराणि विविधद्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूतभाविभवतः सर्वान् सदा सर्वथा। जानीते युगपरप्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते बीराय तस्म नमः॥

वीतरागा इत्यप्युच्यन्ते । "अनेकविषमभवगहनगमनहेतून् दुर्जयकर्मान् रातीन् जयतीति जिनः " इति जिनशब्दस्य व्युत्पत्तिः । जिनो येषां देवता ते जैनाः । तीर्थक्वराजना एवान्यूनमनतिरिक्तं सदातनं जैनमतं तत्तत्काले प्रवर्तयन्ते ; न तु स्थापयन्ति । विषयभेदेन जिनानामुपदेशः प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग इति चतुर्घा मिद्यते । तेऽनुयोगा अप्याचाराक्रं, सूत्रकृदक्रं, स्थानाक्रं, समवायाक्रं, व्याख्यापत्रप्रशक्तं, ज्ञातृ-धमकथाक्रं, उपासकाध्ययनाक्रं, अन्तकृदशाक्रं, अनुत्तरौपपादिकदशाक्रं, प्रभव्याकरणाक्रं, विपाकसूत्राक्रं, दृष्टिवादाक्रमिति द्वादशधा मिद्यन्ते । अनादि-परम्परायातत्त्वेन कथित्रद्वारेत्वेयाणीमान्यक्रानि । तत्तत्कालविशेषे क्षेत्रविशेषे च परापरपरमेश्वरप्रकाशितत्त्वेन कथित्रत्वेयाणीमान्यक्रानि । तत्तत्कालविशेषे क्षेत्रविशेषे च परापरपरमेश्वरप्रकाशितत्वेन कथित्रत्वेयाणीमान्यक्रानि । तत्तत्कालविशेषे क्षेत्रविशेषे

तत्राचाराङ्गे मुनीनामाचारः प्रत्यपादि । सूत्रकृद्ङ्गे व्यवहारधर्मः स्वमतपरमतस्वरूपं च सूत्ररूपेण प्रथितम् । स्थानाङ्गे जीवपुद्गलादिवस्तूनां भेदप्रभेदा उपवर्णिताः । समवायाङ्गे जीवादिपदार्थानां येन रूपेण साहश्य-मिस्त तिन्ररूपितम् । व्याख्याप्रज्ञप्त्यङ्गे जीवोऽस्ति वा । न वा । स च वक्तव्यः ! आहोस्विदवक्तव्यः ! नित्यो वा ! अनित्यो वा ! एको वा ! अनेको वा ! इत्यादिपश्चपूर्वकं जीवो व्युत्पादितः । ज्ञातृभ्यमकथाङ्गे जीवादिवस्तूनां स्वभावस्तीर्थङ्कराणां महिमा तेषां दिव्यध्वनेः समयस्तस्य च

<sup>1</sup> प्रथमानुये।गमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम् । बोधिसमाधिनिधानं बोधित बोधः समीचीनः ॥ लोकालोकिवभक्तेयुंगपरिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च । आदर्शमिव तथामितरवैति करणानुयोगं च ॥ गृहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गम् । चरणानुयोगसमयं सम्यग्ज्ञानं विजानाति ॥ जीवाजीवसुतत्त्वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षां च । दृव्यानुयोगदीपः श्रुतिवद्यालोकमातनुते ॥

<sup>---</sup>रत्नकरण्डश्राचकाचारे श्रीसमन्तभद्रः.

महिमा उत्तमक्षमादिधर्माणां स्वरूपं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां स्वरूपं गणधरदेवेन्द्रचक्रवर्त्यादीनामुपकथाश्च व्याख्याताः । उपासकाध्ययनाङ्गे श्रावकाणा मेकादशस्थानस्वरूपं वतगुणशीलाचारादिकियाकाण्डस्वरूपं मन्नाणि च
कथितानि । अन्तकृद्दशाङ्गे तीर्थक्कराणामन्तरकाले प्रत्येकं दशमुनयो
घोरोपसर्गं सोद्या संसारस्यान्तं प्राप्ता इति निरूपिताः । अनुत्तरीपपादिकदशाङ्गे तीर्थक्कराणामन्तरकाले प्रत्येकं प्रादुर्भवतामन्येषामपि दशमुनीनां
वर्णनं तेष्युपसर्गं सोद्या समाधिविधिना मृत्या विजयवेजयन्तजयन्तादिपञ्चानुत्तरविमानेषूत्पद्यन्त इत्युपगीताः । प्रश्नव्याकरणाङ्गे दृतवाक्यनष्टमुष्टिचिन्ताद्यनुयोगमुखेन धनधान्यादिलामालाभौ मुखदुःखजीवनमरणजयपराजयादिविषया उपदिष्टाः । विपाकसूत्राङ्गे द्रव्यक्षेत्रकालमावानुसारेण शुमाशुभकर्मणां तीत्रमन्दमध्यमादिभेदैः फलानुभववर्णनमुपलभ्यते । दृष्टिवादाङ्गे
मिथ्यामतानां निरूपणं तेषां खण्डनं च सम्पादितम् ॥

तत्रान्तिमे दृष्टिवादाके परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत, चूलिका इति पञ्चमेदा विवन्ते । तत्र परिकर्मणि चन्द्रप्रज्ञप्तिः, सूर्यप्रज्ञप्तिः जम्बू-द्वीपप्रज्ञप्तिः, द्वीपसागरप्रज्ञप्तिः, व्याख्याप्रज्ञप्तिश्चेति पञ्च प्रभेदाम्सन्ति । चन्द्र-प्रज्ञप्ताविन्दोस्सूर्यप्रज्ञप्तौ रवश्चायुःपरिमाणगमनवैभवा व्याख्याताः । जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्तौ निस्तिलक्षेत्राणि मेर्वादिम्घराश्च वर्णिताः । द्वीपसागरप्रज्ञप्तौ द्वीपानामुद-धीनां च वर्णनं विद्यते । व्याख्याप्रज्ञप्तौ जीवाजीवादिद्रव्याणां स्विप्तवा-स्विपत्वादिकं विवृतम् ॥

दृष्टिवादाङ्गस्य द्वितीयभेदे सूत्रे जीवस्य कर्मकतृत्वे तत्फलभोकतृत्वे च स्वातन्त्र्यमन्यापकत्वमनणुपरिमाणत्वं पृथिन्यादिपञ्चमूतानुत्पत्त्यादि च विवेचितम्॥

रंसणवद्साम।यियपोसहसाचित्तरायिभत्तो य । बम्हारम्भपरिग्गह अणुमणुमुद्दिरठदेसविरदेदे ॥

<sup>—</sup>गोमटसारे नेमिचन्द्राचार्यः.

तस्य तृतीयभेदे प्रथमानुयोगे चतुर्विशितितीर्थक्कराणां द्वादशचक-वर्तिनां नवबलदेवानां नवकेशवानां नवप्रतिकशवानां त्रिषष्टिशलाका पुरुषाणां पुराणमितरेषां पुण्यपुरुषाणां चरितं चोपन्यस्तम्॥

तस्य तुरीयभेदे पूर्वगते उत्पादपूर्व, आत्रायणीयपूर्व, वीर्यानुवाद-पूर्व, अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व, ज्ञानप्रवादपूर्व, सत्यप्रवादपूर्व, आत्मप्रवादपूर्व, कर्मप्रवादपूर्व, प्रत्याख्यानपूर्व, विद्यानुवादपूर्व, कल्याणवादपूर्व, प्राणावाय-पूर्व, कियाविशालपूर्व, लोकबिन्दुसारपूर्वा इति चतुर्दशमेदा वर्तन्ते । तत्रादिमे पूर्वे जीवादिद्रव्याणामुत्पादव्ययभौव्यत्वधर्माः कथिताः। आमा-यणीयपूर्वे पञ्चास्तिकायषड्द्रव्यसप्ततत्त्वनवपदार्थानां द्रव्यार्थिकपर्यायार्थे-कादिनयानां च निरूपणं विद्यते । वीर्यानुवादपूर्वे चक्रधरदेवेन्द्रधरणेन्द्र-तीर्थक्ररादिपुराणपुरुषाणां शक्तिमहिमावर्णनमकारि । अस्तिनास्तिप्रवाद-पूर्वे जीवपुद्गलघर्माधर्माकाशकालानामास्तित्वनाम्तित्वधर्मयोध्यानेकविकल्पौर्नेस-पणं निर्च्यूदम् । ज्ञानप्रवादपूर्वे मतिज्ञानश्रुतज्ञानाविधज्ञानमनःपर्ययज्ञानकेवल-ज्ञानानां कुमतिज्ञानकुश्रुतज्ञानविभक्तज्ञानानां चोदयकारणान्याश्रयाश्च व्युत्पा-दिताः । सत्यप्रवादपूर्वे वाग्गुप्तेः कण्ठतास्वादिवागुत्पत्तिस्थानानां वाग्योग्यता-प्राप्तद्वीन्द्रियादिप्राणिनां ग्रुभाशुभवचनप्रयोगानां च वर्णनं विहितम्। आत्मप्रवादपूर्वे आत्मनो ज्ञानमयत्वसुखमयत्वकर्तृत्वभोक्तृत्वादिधर्मा निरू-पिताः । कर्मप्रवादपूर्वे कर्मणां बन्घोदयोदीरणोपशमनिर्जरादिविषयाः संगृहिताः । प्रत्याख्यानपूर्वे द्रव्यपर्यायाणां भोगोपभोगवस्तुत्यागविषेरुप-वासादिवतानां च विशेषा उपन्यस्ताः । विद्यानुवादपूर्वे श्रुद्रविद्यानां रोहिण्यादिमहाविद्यानां मन्त्रतन्त्रविधानानामष्टाङ्गनिमित्तानां च स्वरूपं बिवृतम् । कल्याणवादपूर्वे तीर्थक्करचक्रघरबल्देवकेशवप्रतिकेशवादीनामभ्यु-दयः प्रस्थापितः । प्राणावायपूर्वे प्राणापानवाय्वोरायुर्वेदमन्त्रवादगारुडवादानां च भेदो विवोधितः । क्रियाविशालपूर्वे सकलकलानां छन्दोलङ्काराणां च

विषया उदाह्ताः। छोकविन्दुसारपूर्वे त्रिछोकोदरवर्तिनिखिलसारवस्तुषु सारतमस्य मोक्षसुखस्य साघनानुष्ठानादीन्युपवर्णितानि ॥

दृष्टिवादाक्रस्य पश्चमायां चूलिकायां जलगता, खलगता, मायागता, रूपगताऽऽकाशगता इति पश्चमेदाः प्रकापिताः । तत्र जलगतायां जलगमन-जलस्तम्भनादीनां कारणभूतमञ्जतञ्जतपांसि उदाहृतानि । खलगतायां भूगमन-हेतुभूतमञ्जतञ्जादीनां वास्तुविद्यायाश्च निरूपणं विद्यते । मायागतायामिन्द्रजाल-महेन्द्रजालादिकियाणां वर्णनं वर्तते । हरिणसिंह्व्यात्रादिक्षपेण रूपपारवर्तनस्य हेतुभूतमन्त्रतन्त्राणां चित्रकर्मरसायनादिविधानां च समाहारः सम्पादितः रूपगतायाम् । गगनगमनस्य हेतुभूतमन्त्रतन्त्रतपसां निरूपणमाकाशगतायां विद्यते ॥

उपर्युक्तद्वादशाङ्गपरमागमेषु पश्चाविकाष्टापश्चाशत्सहस्रव्यशीतिरुक्षद्वाद-शोचरशतकोटिपदानि सन्ति । तथा चाङ्गबाद्धश्रुतं सामायिकं, चतुर्विशित-स्तवः, वन्दना, प्रतिक्रमणं, वैनियकं, कृतिकर्म, दशवैकालिकं, उत्तराघ्य-यनं, करूप्यव्यवहारः, करूप्याकरूप्यं, महाकरूप्यं, पुण्डरीकं, महापुण्ड-रीकं, अशीतिकं चेति चतुर्दशधा विराजते । अङ्गानामङ्गबाद्धानां वैषां विस्तृतवर्णनमुपलभ्यते गोमटसारजीवकाण्डमागे॥

असिन्नवसर्पिणीयुगे परमागमानाममीषां प्रवक्तृषु तीर्थक्करेष्वन्तिमो भगवान्महावीरः । सम्प्रति तस्य निर्वाणाञ्दविषये मतभेदो दरीदृश्यते । किश्चितं विचारयामः—

दिगम्बरजैनसम्प्रदायानुसारेणास्य महावीरनिर्वाणाब्दस्य विमर्शने कियमाणे सत्यध उल्लिख्यमानप्रमाणसन्दोहैर्वक्ष्यमाणो निष्कर्षः समुपजायते । तथा हिः—

<sup>1</sup> कोर्टानां द्वादशशतमष्टापत्राशतं सहस्राणाम् । लक्षत्रयशीतिमेव च पत्र च वन्दे श्रुतपदानि ॥ २२ ॥

गोमटसारादिग्रन्थकर्त्रा श्रीमन्नेमिचन्द्रसिद्धान्तचकवर्त्याचार्येण विरचिते

पणळस्सद्वस्सं पणमासजुदं गमिय वीरणिब्बुइदो । सगराजो तो ककी चदुणवतियमहियसत्तमासं ॥ ८५०॥

(छाया)

पञ्चषट्छतवर्षे पञ्चमासयुतं गत्वा वीरनिर्वृतेः । शकराजस्ततः कल्की चतुर्णवित्रकमिषकसप्तमासम् ॥ ८५०॥

महावीरिनर्वृतेः पश्चात्पश्चमासोपेतपश्चोत्तरषट्छतवर्षानन्तरं शकराजोत्पत्तिस्तत-स्सप्तमासाधिकचतुर्णवत्युत्तरत्रिशतवर्षानन्तरं (महावीरिनर्वृतेः सहस्रवर्षानन्तरं) कल्क्युत्पत्तिरित्यस्या गाथाया भावार्थः ॥

विक्रमनृपाञ्दादष्टापञ्चाशद्वर्षानन्तरं किस्ताञ्दारम्भः । तस्मादष्टसप्तिवर्षानन्तरं शालिवाहनशकारम्भश्च भवति । विक्रमनृपाञ्दस्य शालिवाहनशकाञ्दस्य चास्ति पञ्चित्रंशदाधिकशत (१३५) वर्षाणामन्तरम् ।
विक्रमनृपाञ्दः "संवत्" इति, शालिवाहननृपाञ्दः "शक् " इति च
्यविह्यते यत्र कुत्रचित् । कर्णाटकजनपदे तु महावरिशकः, विक्रमशकः,
किस्तशकः, शालिवाहनशक इति सर्वत्र संयुक्तो व्यविद्यते शकशब्दः ।
प्रचलत्यधुना—स्वभानुसंवत्सरे वर्तमानविक्रमशक एकाधिकद्विसहस्रतमः
(२००१), किस्तशकिष्वचत्वारिशदिधकनवशतोत्तरसहस्रतमः (१९४३),
शालिवाहनशकष्वर्षष्ठयिकाष्टशतोत्तरसहस्रतमः (१८६६)।।

उपर्युक्तगाथागत '' सगराजो-शकराज '' शब्दस्य विक्रमनृपार्था-भ्युपगमे अधुना समुपनमित महावीरनिर्वाणशकः (कार्तिकामावास्थापर्यन्तं) षडिषकषट्शतोत्तराद्विसहस्रतमः (२६०६) । गाथाछिष्वितशकराजशब्दस्य विक्रमनृपार्थ एव दिगम्बरजैनसम्प्रदायावस्थम्बिमिः प्रतैस्युधीमिः परि- गृहीतोऽतः स एव परिमाद्य इत्यधो विरुख्यमानप्रमाणसन्दोहैः हदीभवति । तथा हि —

- १. रेस्महाशयेन सम्पादितश्रवणबेळुगुळशासनपुस्तकस्य प्रस्ता-वनाया दशमपृष्ठे—
- "Vîra Vardhamâna, after a ministry of 30 years obtained nirvana in the pleasure garden of Pavapura on the 30th of the month Asvija in the year Kalayukti, 2438 years of the Kaliyuga having passed"

### इत्यस्ति समुल्लेखः ॥

अत्र हिन्दुमतानुसारेण कलियुगाब्दसङ्ख्या समुपदर्शितेति ज्ञातन्या ॥ २. तदुपरि तेनैव—रैस्महाशयन तस्मिन्नव पृष्ठे—

"There was born Vikramâditya in Ujjayini; and he, by his knowledge of astronomy, having made an almanac, established his own era from the year Rudhirodgari, the 605th year after the death of Vardhamâna—

तदा उज्जियन्यां विक्रमादित्यो जातः । स च स्वीयज्योतिषज्ञानेन पञ्चाक्रमेकमारचय्य वर्षमान—तीर्थक्करमुक्तिगमनानन्तरं पञ्चोत्तरषट्शतवर्षभ्यः पश्चात् रुषिरोद्वारिसंवत्सरे स्वीयशकाब्दमारेभे " इति प्रतिपादितम् ॥

- ३. ततस्तेनैव महाशयेन तस्मिन्नेव पृष्ठे याकोबिमहाशयस्यो-क्रेखनमिदमुद्भृतम् । यथा—
- "Jacobi says—The traditional date of Mahâvira's nirvana is 470 years before Vikrama according to the Svêtambaras and 605 according to the Digambaras—

याकोबिः कथयति-श्वेताम्बरंजैनाङ्गायानुसारेण विक्रमादित्यात्सप्तत्युत्तर-चतुश्शतवर्षेभ्यः पूर्वं महावीरो मुक्तिमाप। दिगम्बरंजैनाङ्गायानुरोधेन पश्च-वर्षाधिकषदशतवर्षेभ्यः पूर्वं मुक्तिमलभत ''॥

- ४. चामराजनगरवासिना श्रीत्रहासुरिपण्डिततनू भुवा ज्ञानेश्वर-पण्डितेन संगुणिते जैनपञ्चाके वर्तमानमहावारिनिर्वाणाब्दो २६०६तमः संवत्सर एव समुपदर्शिता भाति ॥
- ५. इतः स्वभानुसंवत्सरारम्भात्सप्तसप्तातवर्षभ्यः पूर्वं कनकागिरिनिवा-सिना कमलपण्डितेन विरचिता रत्नकरण्डश्रावकाचारव्याख्या सुखबोधि-न्याख्या समुपलभ्यते । तत्र वीरिनवीणाब्दसूचकाः केचन श्लोकाः परिदृश्यन्ते । यथा—
  - " श्रीपतौ श्रीमहावीरे सन्मतौ तीर्थनायके।

    मुक्तिरुक्ष्याश्रितेऽब्दानामेकानत्रिंशता सह।।

    शतैः पश्चिमराश्चिष्टे सहस्रद्वितये गते (२५२९)।

    शालिवाहनसंज्ञश्रीशकराजशरद्गणे।।

    वसुदिग्गजशैलेन्दु (१७८८) प्रमितेऽक्षयवत्सरे।

    वैत्रे मासे शुमे कृष्णे पक्षऽष्टम्यां तिथौ रवेः॥

    वासरे वासराष्ट्रीशे पूर्वादिग्वनिताधरम्।

    शनैश्चम्बति मे पूर्वाषादे च शिवयोगके॥"

उपर्युक्तश्लोकोल्लिखित २५२९ वर्षेषु सप्तसप्तिवर्षाणां सम्मरूने साति वीरनिर्वाणाब्दसङ्ख्याऽधुना २६०६ वर्षप्रमिता सङ्खायते ॥

- ६. ''जैनगजेट् '' समाख्याया हिन्दीवार्तापत्रिकाया अष्टचत्वा-रिशद्वर्षीयचतुर्विशतितमे अद्धे श्रीमहावीरनिर्वाणाञ्दसूचकोऽयमुक्केखः समुपलभ्यते । यथा—
- 'श्रीमहावीरशाकाब्द २६०५ मधुमाससे (चैत्रसे) दीपावलीके पूर्वदिवस तक १८६५ शाकाब्देक साथ साथ समान रहता है। दीपावलीसे महावीरशाकाब्द २६०६ प्रारम्भ होता है और वह शाकाब्द १८६६ के साथ चैत्रमें समान होता है। दीपावलीसे चैत्र तक दोनों विषम रहते है।

आगामी फाल्गुन तक शाकाब्द १८६५ रहेगा। किन्तु श्रीमहावीर-शाकाब्द २६०६ रहेगा। अतः गङ्गपण्डितके गङ्गप्रकाशानुसार श्रीमहा-बीरनिर्वाणशाकाब्द वर्तमानमें २६०६ मानना उचित है। "

७. रैम्महाशयेन सम्पादितश्रवणबेळुगुळशासनपुस्तके कोडीकृतमेकचत्वारिशदुत्तरशततमं शासन (दानपत्र) मितः पूर्व त्रयोदशोत्तरशततमं ऽकदे (त्रिशदिषकाष्टशतोत्तरसहस्रतमे किस्ताब्दे) तृतीयकृष्णराजेन समुहेखयितं वरीवर्ति यस्मित्रिमे वक्ष्यमाणाः स्ठोका दरीहरूयन्त-

" नानादेशनृपालमोलिनिलसन्माणिक्यरत्नप्रभा
भाग्वत्पादसरोजयुग्मरुचिरः श्रीकृष्णराजप्रभुः ।
श्रीकर्णाटकदेशमासुरमहीशूरस्थितहासनः
श्रीचामिक्षितिपालस्नुरवनो जीयात्सहस्रं समाः ॥ २ ॥
स्वस्तिश्रीवर्धमानास्त्रे जिन मुक्तिं गते सित ।
विक्रमाक्रसमान्विन्दुगजसामजहास्तिभिः (१८८८)।
सतीषु गणनीयासु गणितज्ञैर्बुधेस्तदा ॥ ४ ॥
शालिवाहनवर्षेषु नेत्रवाणनगेन्दुभिः (१७५२)।
प्रमितेषु विकृत्यब्दे श्रावण मासि मक्कि ॥ ५ ॥ "

इत्यादयः । श्रीकैरेतैरुश्चित्विता महावीरिनर्वाणाञ्दिविकमाङ्गाञ्दशालिवाह-नाञ्दाः शकराजशञ्दस्य विक्रमनृपार्थमेव दृढीकुर्वन्ति । महावीरिनर्वाणा-ञ्दस्य त्रिनवत्यिषकचतुरशताचरिद्वसहस्रतमस्य (२४९३) श्लोकाक्तस्य तद्दान-पत्रोत्पत्तिवर्षादारभ्याद्य यावश्रयोदशाधिकशतसंवत्सराणां संयोजने कृते सित सम्प्रति वीरिनर्वाणाञ्दः षडिषकषट्शतोत्तरिद्वसहस्रतमः (२६०६) समायाति । विक्रमाङ्गाञ्दस्याष्टाशित्याविकाष्टशतोत्तरसहस्रतमस्य (१८८८) तैस्रयोदशा-विकशतसंवत्सराणाः संयोजने कृते सित सम्प्रति विक्रमाङ्गाञ्द एकाधिक-द्विसहस्रतमः (२००१) समायाति ॥

- ८. केषाश्चिदियमस्ति घारणा या शालिवाहनशब्देन साकमेष शक्शब्दः संयुज्यते सङ्घटते च न तु विक्रमार्कशब्देनेति, सा अविचारित-रमणीयेति प्रमाणनिकरैरुपर्युल्लिखितरघोविल्लियमानाऽकलक्कचारितगतेनानेन स्होकेन च सुस्पष्टं भवति—
  - " विक्रमार्कशकाब्दीयशतसप्तप्रमाजुषि । कालेऽकलक्कयतिनो बौद्धैर्वादो महानमूत्॥"
- ९. त्रिलोकसारमन्थस्य पण्डितटोडरमछविरचितिहन्दीटीकाथां पूर्वोदितगाथान्तर्गतशकराजशब्देन विक्रमराजार्थ एव परिगृहीतो यथा—
- "श्रीवीरनाथचौवीसवां तीर्थक्करको मोक्षप्राप्तहोनेते पछि छसै पाञ्चवर्ष पाञ्चमाससहित गए विक्रमनाम शकराज होहै। बहुरि तांते उपरि च्यारि नव तीन इन अक्कनिकरि तीनसै चौराणवै वर्ष अर सात मास अधिक गए कल्की होहै।"
- १०. माधवचन्द्रत्रैविद्यदेवविराचितसंस्कृतटीकायामपि पूर्वोक्तगाथा-गतशकराजशब्देन विक्रमनृपार्थ एव समुपात्तो यथा--
- "श्रीवीरनाथनिर्दृतेः सकाशात् पञ्चोत्तरषट्शतवर्षाणि पञ्चमास-युतानि गत्वा पश्चात् विक्रमाङ्कशकराजोऽजायत । तत उपरि चतुर्णवत्युत्तर-त्रिशतवर्षाणि सप्तमासाधिकानि गत्वा पश्चात्करूकी अजायत "॥

एतेरुपर्युक्तप्रमाणैः षडिषकषट्शतोत्तरिद्वसहस्रतम (२६०६) एव सम्प्रति श्रीमहावीरिनर्वाणाब्दस्तथ्यतामामोतीति विज्ञायते । श्वेताम्बरजैनास्तु शकराजशब्दस्य शालिवाहन एव वाच्य इति मत्वा सम्प्रति श्रीमहावीरिनर्वा-णाब्दो नवषष्ट्यिषकचतुरशतोत्तरिद्वसहस्रतम (२४६९) इति प्रतिपादयन्ति तेषां तित्थोगालिपहन्नय विचारश्रेणीत्यादिप्रन्थप्रमाणैः । नैतन्मतं मान्यं विगम्बरजैनानामिति निश्चप्रचमुपर्युक्तैः प्रमाणनिवहैः । अत अनेकान्त-पत्रिकायाश्चतुर्थवार्षिकदशमिकरणे ''वीरिनर्वाणसंवत्सरसमालोचना'' इति बह्नेखनं प्रकाशितं तत्साकस्येनासमाह्योच्य विक्रिखितमिति विदांकुर्वन्तु विदांवराः ॥

भगवद्वीरनिर्वाणानन्तरं तस्य शिष्या गौतम, सुधर्म, जम्बूस्वामिकेविलनस्यो यथाकमं १२, १२, ३८=६२ वर्षपर्यन्तं द्वादशाङ्गपरमागमसुपिदश्य निर्वृतिमापुः । न तत्पश्चादास्मिन्मरतक्षेत्रे केविलनामुद्दयस्समभूत् । ततो विष्णु, निन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु (प्रथम) इत्येते पश्च मुनयः श्रुतकेविल्वं सम्पाद्य यथाकमं १४, १६, २२, १९, २९=१०० वर्षपर्यन्तं द्वादशाङ्गपरमागमसुपिदिदिशुः । तेषां कालानन्तरिमह श्रुतकेविलनामिप पादुर्भावाभावस्समजिन । तदनन्तरं विशास, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजय, बुद्धिमान्, गङ्गदेव, धर्मसेन इत्येत एकादशाङ्गदशपूर्वपरमागमवेदिन एकादशाचार्या यथाकमं १०, १९, १७, २१, १८, १३, २०, १४, १६=१८३ वर्षपर्यन्तं तत्परमागमस्योपदेष्टार आसन् । पश्चानक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, श्रुवसेन, कंसाचार्य इत्येते पश्चाचार्या एकादशाङ्गपरमागमधरा भूत्वा २२० वर्षपर्यन्तं यथाकमं तं—परमागमं व्याचस्युः ॥

ततः सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु (द्वितीय) होहाचार्य इत्येते चत्वार आचार्याः प्रथमाऋपरमागमज्ञानधारिणो ११८ वर्षपर्यन्तं यथाक्रमं तस्योप-देष्टारोऽवर्तन्त । तेष्वेकादशाङ्कपरमागमज्ञानधारणाशक्तिः कुण्ठिता जाता । भगवद्वीरिनर्षृत्यनन्तरं तावत्पर्यन्तं व्यशीत्युत्तरषद्शतवर्षाणि (६८३) व्यतीता-नीत्यवगम्यते गणनया । एतावत्पर्यन्तं गुरुपरम्पराक्रमः <sup>1</sup> पुराणकर्तृभिरिप कैश्चिदुल्लिखितोऽवलोक्यते ॥

<sup>1</sup> अहं सुधर्मा जम्बाख्यो निखलश्रुतधारिणः । कमारकैवल्यमुत्पाद्य निर्वास्थामस्ततो वयम् ॥ १३९॥ त्रयाणामस्मदादीनां कालः केवलिनामिह् । द्वाष्ट्रविष्णिष्टः स्याद्भगवनिष्टतेः परम् ॥ १४०॥

इतो गुरुपरम्परावबोधने काश्चित्पष्टावस्य, इन्द्रनन्दिविरचितश्चुतावतार-प्रन्थः, कानिचिच्छिलाशासनानि च शरणम् । साधनैरेतैरेवमपि विज्ञायते यद्दृह्वाले, माघनन्दि, घरसेन, पुष्पदन्त, मृतबलीत्येतेऽप्याचार्याः प्रथमान्न-परमागमज्ञातारो यथाकमं तं २८, २१, १९, ३०, २०=११८ वर्षपर्यन्त-मुपचस्त्युरिति । एतेषामाचार्याणामेतान्यष्टादशोत्तरशतवर्षाणि संयुक्तानि मृत्वेव वीरनिर्वृतेः पश्चात् व्यशीत्युत्तरषद्शतवर्षाणि (६८३) व्यतीतानी-त्यपि प्रदर्शितानि तत्र । लोहाचार्यपर्यन्तमेव तावद्वषकाले व्यतीते सति तस्मिनवेषामष्टादशोत्तरशतवर्षजीवितकालस्य कथं समावेशो भवतीत्यारेकायां समकालिकशिष्यशास्त्राभिन्नत्वेन सङ्गच्छोदित्यनुसम्भयम् ॥

> ततो यथाकमं विष्णुर्निन्दिमित्रोऽपराजितः । गोवर्धनो भद्रबाहुरित्याचार्या महाधियः ॥ १४१॥ चतुर्दशमहाविद्यास्थानानां पारगा इमे । पुराणं योत्रियध्यन्ति कार्त्सन शरदः शतम् ॥ १४२ ॥ विशासप्रोष्ट्रिलाचार्यौ भात्रयो जयसाह्रयः। नागसेनश्च सिद्धार्थी पृतिषेणस्तथैव च ॥ १४३ ॥ विजयो बुद्धिमान्गङ्गदेवो धर्मादिशब्दतः । सेनश्च दशपूर्वाणां धारकाः स्थुयंथाकमम् ॥ १४४ ॥ भ्यशीतिशतमब्दानामेतेषां कालसङ्गहः । तदा च कृत्स्रमेवेदं पुराणं विस्तिरिष्यते ॥ १४५ ॥ ततो नक्षत्रनामा च जयपालो महातपाः । पाण्डक्ष ध्रवसेनश्र कंसाचार्य इति कमात् ॥ १४६ ॥ एकादशाङ्गविद्यानां पारगाः स्युर्मुनीश्वराः । विंशं द्विशतमब्दानामेतेषां काल इच्यते ॥ १४७॥ तदा पुराणमतत्तु पादोनं प्रथयिष्यते । भाजनाभावतो भूयो जायेताज्ञकानेष्ठता ॥ १४८ ॥ सुभद्रश्व यशोभद्रो भद्रबाहुर्भद्द।यशाः । लोहार्यश्वेत्यमी ज्ञेया: प्रथमाङ्गाविधपारगाः ॥ १४९ ॥ समानां शतमेषां स्यात्कालोऽष्टादशामिर्युतः । तुर्यो भागः पुराणस्य तदास्य प्रतनिष्यते ॥ १५०॥ —महापुराणस्य द्वितीयपर्वणि मगवजिनसेनाचार्यः.

नात्रैकाक्रपरमागमज्ञातृत्वकथनेनैवमवगन्तव्यं यच्छेषा एकादशाक्र-परमागमप्रमेया निरुशेषं छप्ता एवापि तु यावत्येकाक्रपरमागमविषयधारणा-शक्तिस्तावत्यां द्वादशाक्रपरमागमगतसारतमप्रमेयाः सङ्क्षेपेण कोडीकृताः कालकमेणेत्यवगन्तव्यं, सर्वत्रेयमेव पद्धतिरनुगतेति च आरातीयैर्मुनिमिरित-रैश्च कविभिः॥

किस्तमृत्यनन्तरं तस्य शकारम्भः । तसात्रिषष्टगुत्तरषट्छतवर्षेभ्यः पूर्वं भगवद्वीरनिर्वृतिरभूदित्युक्तमेवोपारे । एतेन सुत्र्यक्तमिदं यद्भगवद्वीरनिर्वृते-रनन्तरं किस्तनिधनपर्यन्तं तावद्वर्षाणि (६६३) व्यतीतानीति । किस्तस्य जीवितकालः उपद्वात्रिंशद्वर्षाणीति विपश्चिद्भिरैतिहासिकैरमिधीयते । एतेन भगवद्वीरनिर्वृतरेकात्रिंशदुत्तरषट्छतवर्षेभ्यः (६३१) पश्चात्किस्तस्य जननमासी-दित्यवगम्यते ॥

द्वादशाक्तपरमागमपदसङ्ख्या प्रदर्शितैवोपारे । प्रन्थबाहुल्याक तान् परमागमान् लिखितुमशकनृषयः । पुष्पदन्तम्तबल्याचार्यपर्यन्तमासंस्ते परमागमा ऋषिपरम्परायां कण्ठस्थाः । तावाचार्यी जनतायां कालक्रमेण परमागम-विषयधारणाशक्तिकुण्ठनमवगम्यावशिष्टागमलेखनाभावे सोऽपि विनश्येदित्यव-बुध्य च तदा तेषां लेखने उपक्रम्य षड्खण्डागमान्विरच्य च ज्यष्ठसित-पश्चम्यां सङ्घसमन्वितौ परया भक्तघाऽपूजयतामत एव सा तिथिजैनानां श्रुत-पश्चमीत्याख्यया पवित्रा सङ्घातेति श्रुतावतारग्रन्थादवगम्यते ॥

उपर्युक्तकथनेन गुरुपरम्परायां परमागमविषयधारणाशक्तिः हीयमाना सङ्गातेत्यनुमीयते । किञ्चाईद्वरूयाचार्यस्य समये कालदोषतो मुनिषु सङ्गातं स्वस्वसङ्घपक्षपातं वीक्ष्य स आचार्यस्तषां मुनीनां नन्दिसङ्घ, सेनसङ्घ, सिंह-

त्रयः कमात्केविलनो जिनात्परे द्विषष्टिवर्षान्तरभाविनोऽभवन् । ततः परे पश्च समस्तपूर्विणस्तपोधना वर्षशतान्तरे गताः ॥ व्यशीतिके वर्षशते तु रूपयुग्दशैव गीता दशपूर्विणः शते । द्वये च विशेऽङ्गमृतोऽपि पश्च शते च साष्टादशके चतुर्भुनिः ॥

<sup>—</sup>इरिवंशपुराणप्रशस्तिः.

सङ्घ, देवसङ्घ इति चतुरस्सङ्घान्विरचयामास । तत्र 1 निन्दसङ्घे वीरिनर्शृते-स्वयशीत्युत्तरषट्छतवर्षानन्तरं दशवर्षपर्यन्तं गुप्तिगुप्ताचार्यस्सङ्घाषिपतिर्वभूव । ततस्यतुर्वर्षपर्यन्तं माघनन्दी, तत्पश्चाञ्चवसंवत्सरपर्यन्तं जिनचन्द्रः, तदनन्तरं द्वापश्चाशद्वर्षपर्यन्तं स्वनामघन्यो भगवान्कुन्दकुन्दाचार्यस्तदुपर्यष्टदिनोपेत-चत्वारिंशद्वर्षपर्यन्तमुमास्वामी नन्दिसङ्घपीठमलश्चकार ।।

# उमास्वाम्याचार्यः

भगवत्कुन्दकुन्दानन्तरमयमाचार्यप्रवर एकोत्तरशततमे विक्रमाञ्दे, किस्तीयप्रथमशताञ्दस्य मध्यभागे (४३) कार्त्तिकासिताष्टम्यां नन्दिसङ्खपट्ट-

किश्च---

श्रीम्लसङ्गेऽजनि र्नान्दसङ्गस्तिस्मिन्बलात्कारगणेऽतिरम्ये । तत्राभवत्पूर्वपदांशवेदी श्रीमाघनन्दी नरदेववन्धः ॥ पदे तदीये मुनिमान्यवृत्तौ जिनादिचन्द्रः समभूदतन्द्रः । ततोऽभवत्पत्रसुनामधामा श्रीपद्मनर्न्दा मुनिचकवर्ती ॥ —नन्दिसङ्गपद्यावली.

तस्यान्वये भूविदितं बभूव यः पद्मनिन्दप्रथमाभिधानः। श्रीकुन्दकुन्दादिमुनीश्वराख्यः सत्संयमादुद्गतचारणद्धिः॥ २॥ अभूदुमास्वातिमुनीश्वरोऽसावाचार्यशब्दोत्तरगृध्रपिष्छः। तदन्वये तत्सदशोऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदार्थवेदी॥ ६॥

—६५तमः श्रवणबेळुगुळशासनलेखः.

नदीयवंशाकरतः प्रसिद्धादभृददोषा यांतरस्नमाला।
बभौ यदन्तर्भणिवन्मुनीन्द्रः स कुण्डकुन्दोदितचण्डदण्डः॥ १०॥
अभूदुमास्वातिमुनिः पवित्रे वंशे तदीये सकलार्थवेदी।
सूत्रीकृतं येन जिनप्रणीतं शास्त्रार्थजातं मुनिपुङ्गवेन॥ ११॥
स प्राणिसंरक्षणसावधानो बभार योगी किल गृध्रपक्षान्।
तदाप्रमृत्येव बुधा यमाहुराचार्यशब्दोत्तरगृध्रपिञ्छम्॥ १२॥

—२५८तमः श्रवणिबेळुगुळशासनले<del>खः</del>.

J. L. Jaini, M.A., p. 10.

मिष्ठस चरवारिंशद्वर्षपर्यन्तं शशास मुनीनिति चतुरशीतिवर्षाणि तस्य जीवित-कारु इति चावगम्यते 1 पट्टावल्यादिना ॥

शिलालेखगत '' तात्कालिकाशेषपदार्थवेदी " इति विशेषणेन, भट्टा-कल्झावरिचितकणीटकशब्दानुशासनगत '' प्रवचनपारावारपारगामी " इति विशेषणेन, महीशूरजनपदान्तर्गतनगरपान्तिस्थितषट्चत्वारिशत्तमशिलालेख-गत—

> " तत्त्वार्थसूत्रकर्तारमुमास्वातिमुनीश्वरम् । श्रुतकेवारुदेशीयं वन्देऽहं गुणमन्दिरम् ॥ "

इति श्लोकोल्लिखित "श्रुतकेविलदेशीय " इति विशेषणेन च विशेषितस्य श्रीमदुमास्वाम्याचार्यस्य समकालिकस्तत्सदृशो न कोऽप्यासीदिति, तस्यैवाचार्यपुक्कवस्योमास्वातिगृंधापिञ्छ इति नामद्वयमासीदिति च विज्ञायते। अत्र केषाश्चिदिदमस्ति मतं यदस्याचार्यस्य नाम दिगम्बरजैना उमास्वामीति व्यवहरन्ति, श्वेताम्बरजैना उमास्वातिरिति, तच्च " इति श्वेताम्बराचार्यः श्री उमास्वामिगणिकृततत्त्वार्थसूत्रं तस्य वालावबोधः श्रीयशोविजयगणि-कृतः समाप्तः" इत्यत्रोमास्वामीति श्वेताम्बरजैनसम्प्रदायिनो यशोविजयस्य उल्लेखदर्शनान्त्रिम् लिमित प्रतीयते। एतेनोभयान्नायावलिम्बिमरुभयधापि व्यवहियते ते नामनी तस्येति निष्कर्षः। तस्य गृधापिञ्छ इति तु नाम घवल-टीकायां कालद्रव्यवर्णनावसरे " तह गिद्धपिच्छाइरियप्पयासिदतच्चत्थसु-तेवि " इति वीरसेनाचार्येण, एकचत्वारिशदुत्तरनवशततमे किस्ताब्दे विरचित कर्णाटकादिपुराणे " आर्यनुतगृधापिञ्छाचार्य " इति पम्पमहाकविना किस्तीयाब्देऽष्टसप्तत्यत्तरनवशततमे विरचिते कर्णाटकित्रविष्टरुक्षणपुराणे :—

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See Historical Introduction to Tattvartha Sûtra by J. L. Jaini, M.A., p. 10. <sup>2</sup> अवलोक्यतां सुसलालपण्डितविरचिततस्वार्थ. सन्नविवेचनपरिचयस्य ५०तमं पृष्ठम्.

वसुमतिगे नेगळे तस्वा-र्थसूत्रमं बरेद गृष्ठिपञ्छाचार्यर् जसिदं दिगन्तमं मु द्रिसि जिनशासनद महिमेयं प्रकटिसिदर् ॥ ३॥

इति चामुण्डरायेणाप्युक्तिस्तिमुक्तेस्वनमवलोक्यते । तत्त्वार्थसूत्रमातृकासु कचिदन्ते —

> तत्त्वार्थस्त्रकतारं गृष्ठापञ्छोपलक्षितम् । वन्दे गणीन्द्रसञ्जातसुमास्वामिमुनीश्वरम् ॥

इत्ययमि स्रोकस्समुपलम्यते यम्मिन् गृष्टापिन्छोमास्वामिनामद्वयोक्केखोऽस्ति । उपपञ्चाचिकद्विशतोत्तरसहस्रतमे क्रिस्तीयाब्दे पार्श्वपण्डितेन विराचिते कर्णाटकपार्श्वनाथपुराणे—

अनुपमतत्त्वार्थं पु-ण्यनिबन्धनमप्पुर्देतु मनदोळ् ने-हुने नेलसितंते नेलसि-र्कनिशमुमास्वातिपादयातिपादयुगम्॥

इत्यास्मिन् श्लोके स मन्थकर्ता " उमास्वातिपादयतिपादयुगं मनमनासि तिष्ठतु " इति स्तौति स्म ॥

एवमोवोपविंशत्यधिकत्रिशतात्तरसहस्रतमे किस्ताकदे अक्षदेवकाविना कर्णाटकमाषायां विरचिते समयपरीक्षाप्रनथे—

जगदोळगुळ्ळ सुतत्त्वम नगणितमननन्तभेदभिन्नास्थितियम् सुगमदिनरिवन्तिरे पे-ळ्द गुणाढ्यं गृष्ठपिञ्छमुनि केवळने ॥ ३ ॥ इत्यनौत्स कविर्गृष्ठपिञ्छमुनिवरम् ॥ प्योक्तचतुष्पष्टितमशिलालेखगतमष्ठश्वोके भगवतुमास्वामिनो गुरुपरम्परासम्बन्धप्रदर्शनावसरे "तदन्वये" इत्युक्तं, न तु शिष्यशब्दोपादानमतोऽयमुमास्वामी भगवतः कुन्दकुन्दस्य शिष्यो नावार्तेष्टेति केषाश्चिन्मतम् ।
किंतु जैनमुनिपरम्परायां योनिसम्बन्धस्याऽभाबादन्वयशब्दस्यात्र विद्यासम्बन्धार्थ एव प्राद्यः । स च साक्षाद्वा परम्परया वा गुरुशिष्यसम्बन्ध एव ।
किश्च कुन्दकुन्दावार्यविरिचितसमयसारादिप्रनथानां विषया उमास्वामिना
तत्त्वार्थस्त्रप्रमथे उपचिताः । अत उमास्वाम्यानार्ये कुन्दकुन्दाचार्यान्तेवासित्वव्यवस्थापनमुचितं प्रतिभाति ॥

# उमास्वाम्याचार्यस्याम्नायविचारः

आचार्यप्रवरस्यास्याम्नायविचारे क्रियमाणे सत्यष उदाहियमाणसाधनै-रयमाचार्यो दिगम्बरजैनामायावरुम्ब्येवेत्यवगम्यते—

- १. भगवदुमास्वान्याचार्यविरचिततत्त्वार्थमूत्रम्भयस्य समन्तभद्राचार्यः, पूज्यपादाचार्यः, अकल्क्षाचार्यः, विद्यानन्दाचार्यादिभिरुद्दामदिगम्बरजैनाचार्ये-र्गन्षद्दस्तिमहाभाष्यः, सर्वार्थसिद्धिः, राजवार्त्तिकः, स्टोकवार्तिकादिन्यास्यामन्धाः विरचिताः ॥
- २. दिगम्बरजैनाचार्येण भगवत्कुन्दकुन्देन विरचितसमयसारादि-प्रन्थानां विषयाः सङ्गृहीता भगवदुमास्त्राम्याचार्येण तत्त्वार्थसूत्रप्रनथे ॥
- ३. कतिपयशासनलेखेः, कर्णाटककिवसार्वभाम-पम्प, नामुण्डराय-पार्श्वपण्डित, ब्रह्मदेवकिव, भट्टाकलक्कदेवप्रभातिभिदिंगम्बरजैनाविपश्चिद्धिर्भक्ति-भरेण स्तुतो भगवानुमास्वाम्याचार्यः ॥
- ४. विद्यानन्दाचार्यवर्षेण विरीचतासपरीक्षायाः स्वोपञ्चटिकायाः "किंपुनस्तत्परमोष्ठिनो गुणस्तोत्रं शास्त्रादौ सूत्रकाराः प्राह्यारिति निगयते " 'किंपर्य पुनरिदं सगवसोऽसाधारणं मोक्षमार्गप्रणेतृस्वं कर्मसूत्रुक्तपृत्व

विश्वतत्त्वज्ञातृत्वं चात्र प्रोक्तं अग्वाद्भिरित्याह " इत्यत्र "सूत्रकाराः" "भगवद्भिः" इति बहुवचनप्रयोगात् भगवच्छब्दप्रयोगाच भगवदुमास्वाम्या-चार्या विद्यानन्दाचार्येण बहुगौरवबुद्ध्या स्तुत इत्यवबुध्यते ॥

- ५. भगवदुमास्वाम्याचार्यविरचिततत्त्वार्थमूत्रप्रन्थस्यास्य नवमाध्यायगतनवमसूत्रे प्रतिपादितेषु संवरतत्त्वभेदेषु द्वाविंशतिपरीषहेषु षष्ठो
  नाम्र्यपरीषहो दिगम्बरजैनमुनिष्वेव सुसङ्घटतं, न तु सितपटधारिषु श्वेताम्बरजैनमुनिषु । यद्ययमाचार्यपुक्तवः श्वेताम्बरजैनाम्नायावलम्ब्यभविष्यत्तिः
  स्वाम्नायविरुद्धामुक्तिं न कदाप्यकथियप्यत् । परम्परविरुद्धयोः सपरिम्रहत्वापरिम्रहत्वयोरुभयोरिप संवरहेतुत्वकथनं न युक्तमि त्वपरिम्रहत्वम्यैव तद्धेतुत्वकथनं युक्तं । सितपटपरिम्रहसत्त्वेऽिप मुनेर्महात्रतत्वं तम्य संवरहेतुत्वं च
  यदि सङ्घटेत तर्हि महात्रतधारणानुष्ठानक्कशस्य वैयर्थं स्थात् ।।
- ६. किस्तीयद्वादशतमशताब्दीयन बालचन्द्रमुनिना तत्त्वार्थसूत्र-व्याख्यायां तत्त्वरत्नप्रदीपिकायां "निर्मन्थाचार्यरप् " "निर्मन्थाचार्यनुमप्प" इति, श्रुतसागरवाणिना तत्त्वार्थसूत्रव्याख्यायां "निर्मन्थाचार्यवर्य " इति च उक्षिखितो भगवदुमास्वाम्याचार्यः ॥
- ७ प्रत्नेनोद्दामिवदुषा श्रीपूज्यपादाचार्येण विरचितसर्वार्थिसिद्धौ "मुनिपरिषन्मध्ये सिन्नषण्णं मूर्तामिव मोक्षमार्गं वपुषा निरूपयन्तं युक्तवा-गमकुश्रालं परिहतप्रतिपादनैककार्यमार्यनिषेव्यं निर्म्गन्थाचार्यवर्यं " इति रुचिरपदरचनया स्तुतोऽयमुमान्वाम्याचार्यः । अत्रापि " निर्मन्थाचार्यवर्यं " इति विशिष्योक्तत्वात् स आचार्यपुक्तवो नासीत्सितपटादिम्गन्थवानिप तु निर्मन्थ — निष्परिम्रह — दिगम्बरजैनाचार्य प्रवेति विज्ञायते ।

# उमास्वाम्याचार्यविरचिततत्त्वार्थसूत्रग्रन्थः

भगवद्वीरहिमवत्कुत्कीलाद्विनिर्गता जैनागमवाग्गङ्गा प्राकृतगङ्गावैप-रीत्येनाप्रे दोषादुःषमकालस्य स्ववैशाल्यमुपसंहृत्य क्षीयमाना तत्तत्कालिक- विद्वदाचार्यपुक्कवैः कारुदेशदशानुरोधेन संक्षिप्ता । तस्यामाचार्यपरम्परायामुपनिपतितस्तात्कारिकाशेषमुनिप्रवरोऽयमुमास्वाम्याचार्यः स्वविदितजैनागमपारावारं ''पण्णवाणिज्ञाणं पुण अणन्तमागो सुदिणिबद्धोः' इत्युक्तश्चनुसारेण
सक्कृष्क सूत्ररूपेण प्रन्थानिमं तत्त्वार्थसूत्रनामकं रचयामास । अरूपाक्षरं
सन्देहरितं सार्युतं विश्वतोमुखमवहेरुनविमुक्तं निर्दृष्टं च यत्तदेव सूत्रमिति
सूत्ररुक्षणिवदो विदुः । तथाचोक्तं दुर्गादासेन मुग्धवेषध्याकरणटीकायां—

'' अल्पाक्षरमसान्दिग्धं सारवद्विश्वतो मुसं । अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं मूत्रविदो विदुः॥''

एवं समयसारतात्पर्यवृत्तावप्युक्तं स्त्रलक्षणं। यच '' अतप्रकृतसाम-ध्ययुक्तो हि भवति सूत्रार्थः ''—सूत्रयति अर्थं प्रध्नातीति सूत्रमित्यर्थः। प्रन्थस्यास्य तत्त्वार्थाधिगमसृत्रं तत्त्वार्थसृत्रं मोक्षशास्त्रमिति च नामानि विधन्ते।

# तत्त्वार्थसूत्रग्रन्थप्रतिपादितविषयविचारः

मन्थेऽस्मिन् पथमानुयोगविषयमन्तेरणानुयोगत्रयविषयाः सङ्ग्रहेण मथिताः प्रतिभान्ति । सम्यग्दर्शनादीनां विषयीभ्ततत्त् सपेक्षया तु सप्त-तत्त्वानि निरुपितान्यस्मिन् मन्थ इति वक्तुं पार्यते । यथा—

तत्राचतुर्थाध्यायं जीवतत्त्वनिरूपणं, पश्चमाध्याये अजीवतत्त्वप्रातिपादनं, षष्ठसप्तमाध्याययोरास्रवतत्त्वोपदेशः, अष्टमाध्याये बन्धतत्त्वविवेचनं, नवमा-ध्याये संवरनिर्जरातत्त्वयोर्ग्युत्पादनं, दशमाध्याये चरमपुरुषार्थम्,तमोक्ष-तत्त्वकथनं च कृतम् ॥

प्रन्थस्यास्य प्रकृतप्रस्तावनाविषयीभृतप्रन्थस्य च व्याख्येयव्याख्यान-सम्बन्धसत्त्वादस्य मूळप्रन्थस्य किश्चिद्विस्तरतो विषयविवरणं विकीर्षितं। तथाहि—

१. दशाध्यायपरिच्छिन्नस्यास्य प्रस्य प्रथमाध्याये त्रयासिन्न-स्तुत्राणि विद्यन्ते । यथासूत्रक्रमं मोक्षमार्गत्वेनोपात्तानां सम्यम्दर्शनज्ञानचारित्रा- णामुपदेशः, सम्यग्दर्शनस्वरूपकथनं, तम्य निसर्गाषिगमभेदादुरपितकारणंद्वयनिरूपणं, जीवादिसप्ततस्वनिर्देशः, तेषां नामस्थापनाद्रव्यभावैन्यांस—
निक्षेपकथनं, सम्यग्दर्शनादीनां जीवादीनां चाषिगमकारणविवरणं, तेषां
निर्देशस्वामित्वादिभिः सत्सङ्ख्यादिभिश्च बोधो भवतीति प्रख्यापनं, पश्चक्रानभेदिविशोधनं, तेषां प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणत्विविवेचनं, मितज्ञानपर्यायशब्दनिरूपणं, तस्येन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वकथनं, तस्य भेदानां विषयाणां च
प्रतिपादनं, श्रुतज्ञानोत्पत्तिकारणस्य तद्भेदानां च उपन्यासः, अवधिज्ञानस्य
स्वामिनां भेदानां च प्रदर्शनं, मनःपर्ययज्ञानभेदकथनं, मत्यादिज्ञानानां
विषयस्वरूपोपवर्णनं, विपर्ययज्ञानस्वरूपकथनं, तयोवैशिष्ट्रश्च्यापनं, नैगमसङ्ग्हादिसप्तनयानां संप्रथनं च प्रथमाध्याये कृतम् ॥

- २. द्वितीयाध्याये त्रिपञ्चाशस्त्राणि वर्तन्ते । यथाक्रमं जीवस्यौपशमिकादिपञ्चस्वतत्त्व—भावनिरूपणं, तेषां यथाक्रमं द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदप्रतिपादनं, जीवस्य द्विवधोपयोगरूपलक्षणकथनं, तयोभेद्द्यापनं,
  संसारिमुक्तजीवभेदव्यवस्था, संसारिजीवपभेदः, इन्द्रियप्रकाराचिन्तनं, इन्द्रियविषयप्रतिपादनं, इन्द्रियवृद्धिक्रमेण जीवनिर्देशः, विमह्गतिविवरणं, तस्याः
  समयनियमः, जीवानां जन्मभेदकथनं, तेषामुत्पाचिस्थान—योनिप्रस्थापनं, शरीरभेदस्वरूपाभिषानं, एकास्मिन्समये सम्भवनीयशरीरनिर्देशः, जीवानां गत्यपेक्षया वेदनिरूपणं, अकालमृत्युरहितसंसारिजीवप्रतिपादनं च कथितं द्वितीयाध्याये ॥
- ३. तृतीयाध्याये एकोनचत्वारिंशत्स्त्राणि विल्सान्त । तत्र यथाक्रममधोषःस्थितसप्तनरकावानिप्रतिपादनं, तासु नारकावास—बिल्स क्र्या-निर्देशः, नारकाणां स्वभाषदुः सप्तकारनिरूपणं, तेषामायुष्यानियमविचारः, मध्यलोकस्थितजम्बृद्वीपलवणोदादीनां वर्णनं, मध्यगतमेरोर्जम्बृद्वीपस्य विस्तारोपन्यासः, जम्बुद्वीपस्थितभरतादिसप्तक्षेत्राणां हिमवदादिषद्कुलपर्वतानां

च विवरणं, तेषां पर्वतानां वर्णाविष्कम्भवर्णनं, तद्वलोपारिश्यितपद्मादिद्द्वानां वर्णणां ख्यापनं, तेषामायामविष्कम्भावगाहिनिर्देशः, तन्मध्यस्थितपुष्करविस्ता-रादिवर्णनं, तिक्वासिनीनां श्रीह्यादिदेवीनां निरूपणं, भरतादिसप्तक्षेत्र-मध्यवाहिनीनां गङ्गासिन्ध्वादिचतुर्दशनदीनामुपवर्णनं, तासां गमनदिङ्निर्देशः, तास्पनदीसयोगकथनं, भरतक्षेत्रादीनां विदेहावसानवर्तिनां विस्तारावेदनं, औत्तरीयम्भूष्वराणां दक्षिणभूष्वरतुष्ट्यविस्तारत्ववर्णनं, षट्समयाभ्यामुत्सर्पिण्य-वसर्पिणीभ्यां भरतेरावतयोवृद्धिद्वासानवेदनं, इतरभुवामवस्थितत्वकथनं, हैमवतादिक्षत्रज्ञानामायुःपरिमितिः, प्रकारान्तरेण भरतक्षेत्रस्य विस्तारवर्णनं, धातकीखण्डपुष्कराधयोभेरतादीनां द्वित्वकथनं, मनुष्यज्ञनिक्षेत्रावधिनिर्देशःगं आर्यम्लेच्छत्वेन मनुष्यभेदद्वैविध्यख्यापनं, कर्मभूमित्वेन नियतानां क्षेत्राण, निरूपणं, नरितरश्चां जघन्योत्कृष्टायुःपरिमाणं च परिभाषितं तृतीयाध्याये॥

- ४. चतुर्थाध्याये द्विचत्वारिंशत्स्त्राणि विद्योतन्ते । तत्र यथाकमं चतुर्निकायदेविनदेंशः, आदिनिकायत्रयदेवानां छेश्यानिरूपणं, कल्पोपपन्न-पर्यन्तदेवानां प्रभेदप्रतिपादनं, इन्द्रसामानिकादिदश्वविधदेवप्रभेदिवद्वतिः, ईशानकल्पपर्यन्तदेवानां तदितरेषामच्युतस्वर्गावसानानां च कामसेवनाक्रम-विवरणं, तदुपरिष्ठदेवानां तदभाववचनं, आदिनिकायत्रयदेवानामसुरादि-प्रभेदकथनं, ज्योतिर्देवानां गतिचिन्तनं, नृष्ठोकाद्वहिस्तेषामविध्यत्वकथनं, वैमानिकदेवानां भेदद्वयप्रतिपादनं, सौधर्मादिस्वर्गावमाननिरूपणं, नाकिनां तेषां गतिशरीरादिस्थितिप्रभावादिहीनाचिक्यवर्णनं, तेषु छेश्याव्यवस्था, छोकान्तिकदेवप्रभेदप्रतिपादनं, तिर्यग्योनिजप्रस्थापनं, देवानां नारकाणां च जघन्योत्कृष्टायुर्नियमनं, छोकान्तिकदेवानामष्टसागरायुर्निरूपणं च निर्वृदं चतुर्थाध्याये ॥
- ५. पश्चमाध्याय द्विचत्वारिंशत्सूत्राणि सन्ति। तत्र यथाक्रमं धर्माधर्माकाशपुद्गलानामजीवत्वकायत्वनिरूपणं, तेषां जीवानां च द्रव्यत्वकथनं, तेषां द्रव्याणां नित्यत्वाऽवस्थितत्वाऽरूपित्वस्थापनं, पुद्गलानां रूपित्वप्रतिपादनं,

यर्गाधमिकाश्वानामकद्रव्यत्वनिष्कियत्वनिवेदनं, धर्माधमैकजीवानामसङ्ख्येय-प्रदेशत्वप्रकाशनं, अणोद्वितीयादिषदेशाभावप्रवोधनं, सर्वद्रव्याणां लोका काशेऽविश्वितत्वाभिधानं, धर्माधमेयोः कृत्क्षलोकाकाशावाश्वितत्वकथनं, पुद्रला-नामेकप्रदेशाद्यवस्थितत्वावबोधनं, प्रदीपवत्प्रदेशसहारविसपीभ्यां जीवाना-मसङ्ख्येयभागाद्यवस्थितत्वनिरूपणं, धर्मादिद्रव्याणामुपकारोपन्यासः, पुद्रलद्रव्य-लक्षणपर्यायभेदप्रतिष्ठापनं, भेदोत्पत्तिहेतुनिर्देशः, द्रव्यलक्षणनिरूपणं, सता लक्षणकथनं, नित्यस्य स्वरूपविशोधनं, विवक्षातो धर्मिण्यनेकधर्माविरोध-प्रतिपादनं, पुद्रलाणूनां बन्धहेतुस्व्यापनं, बन्धयोग्यायायपुद्रलाणुविवरणं, प्रकारान्तरेण द्रव्यलक्षणविवृतिः, कालस्य द्रव्यत्वानन्तसमयत्वसाधनं, गुणानां पर्यायाणां च लक्षणनिवेदनं च समर्थितं पश्चमाध्याये॥

६. षष्ठाध्यायं सप्तविंशतिस्त्राणि सङ्ग्रिशतानि । तत्र स्त्रक्रममनतिक्रम्य कायवाक्यनसां क्रियारूपयोगस्याभिधानं, स एवास्त्रव इति प्रतिपादनं,
शुभयोगः पुण्यस्याऽशुभयोगः पापस्यास्रवकारणामिति निरूपणं, क्रोधादिकषाययुतस्य साम्परायिकास्रवोऽकषायस्यर्यापथास्रवो भवत इति प्रख्यापनं,
साम्परायिकास्रवस्य भेदानामिन्द्रियकषायात्रतिक्रयाणां तासामन्तर्भदानां च
विवरणं, तीत्रमन्दादिकारणविशेषादास्रवविशेषविवेचनं, आस्रवस्य जीवाजीवाधिकरणनिरूपणं, तयोरिषकरणयोः संरम्भसमारम्भादिनिर्वर्तनानिक्षेपादिप्रभेदविशोधनं, ज्ञानदर्शनावरणयोस्तत्प्रदोषाद्यास्रवभेदपतिपादनं, असद्रेषस्य सद्रेषस्य
च यथाक्रमं दुःखशोकादिभूतत्रत्यनुकम्पाद्यास्रवभेदन्यवस्थापनं, दर्शनमोहस्य
केवस्याद्यवर्णवादरूपास्रवभेदविवरणं, चारित्रमोहस्य कषायोदयतीत्रपरिणाम
रूपास्रवकारणत्वनिवेदनं, नरकादिचतुर्गतीनामायुःकर्मणो भिन्नभिन्नास्रवकारणतासाधनं, शुभाशुभनामकर्मास्रवकारणप्रख्यापनं, तीर्थकरत्वशुभतमनामकर्मणो दर्शनविशुद्धवादिषोदशमावनारूपास्रवकारणप्रकाशनं, नीचोच्चगोत्रकर्मणोरास्रवकारणनिवेदनं, अन्तरायकर्मणो विष्रकरणरूपास्रवकारणनिरूपणं
च निर्वृत्तं षष्ठाध्याये ।।

- ७. सप्तमाध्याये एकोनचत्वारिंशत्स्त्राणि रचितानि । तत्र स्त्रक्रमेण हिंसादिपञ्चपापनिवृत्तिरूपत्रतनिरूपणं, तस्याणुमहत्त्वेन द्वैविध्यकथनं,
  अहंसादित्रतपञ्चकस्य स्थैर्यार्थं पञ्च पञ्च भावनाप्रतिपादनं, हिंसादिष्विहामुत्र चापायावद्यचिन्तनिर्देशः, ताचि दुःखरूपाणीति वा भावनाकथनं,
  सत्त्वगुणाधिकक्किस्यमानाऽविनयेषु चतुर्विषेषु जीवेषु मैत्रीप्रमोदकारूण्यमाध्यस्थ्यभावनाप्रसाधनं, संवेगवैराग्यकृते जगत्कायस्वभावचिन्तनं, हिंसादिपञ्चपापानां रुक्षणनिर्देशः, त्रतिस्वरूपं, अगार्यनगारश्चेति त्रतिभेदख्यापनं,
  अणुत्रतोऽगारीति तस्य गुणत्रतिशक्षात्रतभेदभूतसप्तशीरुविवरणं, सल्लेखनास्वरूपनिर्देशः, सम्यग्दर्शनत्रतपञ्चकशीरुसप्तक्तलेख्वानां पञ्चपञ्चातिचारविवचनं, दानस्वरूपप्रतिपादनं, विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषाद्दानविशेषो भवतीति
  प्रतिष्ठापनं च प्रकाशितं सप्तमाध्याये ॥
- ८. अष्टमाध्याये षार्ड्वेशतिसूत्राणि विराजन्ते। तत्र यथाकमं मिथ्या-दर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगानां बन्धहेतुत्वनिरूपणं, बन्धलक्षणनिर्देशः, प्रकृतिस्थित्यादिबन्धभेदप्रतिपादनं, मूलप्रकृतीनामष्टानामुत्तरप्रकृतीनामष्टचत्वा-रिशदुत्तरशतस्य च नामपरिगणना, मूलप्रकृतीनां जधन्योत्कृष्टायुःपरिसङ्ख्यानं, अनुभागबन्धलक्षणप्रतिपादनं, ततोऽपि निर्जरा भवतीति स्थापनं, प्रदेशबन्ध-लक्षणकथनं, पृण्यप्रकृतीनां व पापप्रकृतीनां च नामनिर्देशश्च कृतोऽष्टमाध्याये॥

ा सादं तिष्णेवाऊ उचं णरसुरदुगं च पश्चिन्दी | देहा बन्धणसङ्घादङ्गावङ्गाइं वण्णचओ ॥ ४९ ॥ समचउरवजारसहं चडघादूणगुरुछक्तसम्गमणम् । तसबारसङ्घर्षेत्र बादालमभेददे। सन्था ॥ ४२ ॥

- गोमटसम्बर्**मकार्यः** 

—गोमटसारकर्मकाण्डः

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> घादी णीनमसादं णिरयाऊ णिरयतिरियदुग जादी । सण्ठाणसंहदीणं चदुपणपणगं च वण्णचओ ॥ ४३ ॥ उवघादमसरगमणं थावरदसयं च अप्पसत्था हु । बन्धुदयं पिंड मेदे अडणउदिसयं दुचदुरसीदिदरे ॥ ४४ ॥

- ९. नवमाध्याये समचत्वारिंशस्त्त्राणि स्त्रितानि । तत्र स्त्रक्रममनुस्त्य संवरस्थां संवरस्य गुप्तचादिकारणनिक्रपणं, गुप्तिरुक्षणस्वापनं, समितिधर्मानुप्रेश्वापरीषद्दाणां प्रमेदिनिर्देशः, स्क्ष्मसाम्परायादिगुणस्वापनं, समितिधर्मानुप्रेश्वापरीषद्दाणां प्रमेदिनिर्देशः, स्क्ष्मसाम्परायादिगुणस्वानत्रयं चतुर्दश्चापरीषद्दा जिने एकादशपरीषद्दाः षष्ठादिगुणस्थानत्रयं सर्वे
  परीषद्दा भवन्तीति व्यवस्थापनं, परिषद्धाणां कर्मोद्धविनिमत्तनिर्देशः, युगपदेकस्मिकेकाद्यकोनिर्वेशितिपरीषद्दसम्भावनानिवेदनं, चारित्रमदक्षमनं, बाद्याभ्यन्तरतपोभदिवेचचनं, तेषां तपसां प्रमेदपितपादनं, ध्यानस्य रुक्षणोपन्यासः,
  तस्य भदिनिक्रपणं, धर्म्यशुक्कयोमींक्षदेतुत्वकथनं, आर्तध्यानस्वक्रपप्रभेदस्वामिनिर्देशः, रौद्रध्यानप्रभेदस्वामिविशोधनं, धर्म्यध्याकभेदप्रस्यापनं, शुक्कध्यानभदानां स्वामिनिर्देशः, तद्ध्यानस्य प्रभेदचिन्तनं, तेषां स्वक्रपविशेष्मितिपादनं, स्वामिविशेषाक्षित्रराधिक्यवर्णनं, निर्मन्थभेदकथनं, तद्भेदकारणनिक्रपणं च उपपादितं नवमाध्याये ॥
- १०. दशमाध्याये नवस्त्राणि प्रकाशन्ते । तत्र स्त्रकममनुष्ठक्क्य कवलज्ञानोत्पत्तेमीहादिघातिकर्मक्षयहेतुत्विनरूपणं, मोक्षहेतोः कारणस्य च कथनं, मोक्षस्योपशिमकादिभव्यत्वानामभावहेतुत्वप्रतिपादनं, मोक्षे केवल-सम्यक्त्वज्ञानदर्शनिसद्धत्विम्तित्वख्यापनं, जीवस्य कृत्स्वकर्मक्षयानन्तरमाली-कान्तादूर्ध्वगमनानिवेदनं, ऊर्ध्वगमनस्याविद्धकुलालचकाखुदाहरणपूर्वकं पूर्व-प्रयोगादिकारणचतुष्टयविवेचनं, लोकान्तादूर्ध्वगमनाभावहेतुकथनं, भूत-काल-प्रजापनन्यापेक्षया मुक्तजीवभेदास्तित्विनर्दशस्य प्रदर्शितो दशमाध्याये॥

# तत्त्वार्थसृत्रप्रनथस्यास्योत्पत्तिहेतुविचारः

यद्यपि महात्मानो छोकोपकारार्थं सन्मार्गोपदेशकमन्थनिर्माणे— सम्यञ्ज्ञानदाने स्वयमेव प्रवर्तन्ते ; न कस्याप्यस्ति तेषां चोदनाया आवश्य-कता ; तथाप्यपवादऋषेण कचित्तस्य हेर्नुहश्यते । तथा हि—

१. श्रीपूज्यपादाचार्यविरचितसर्वार्थसिद्धिव्याख्यायां ' कश्चिद्भव्यः प्रत्यासमानिष्ठः प्रज्ञावान् स्वहितमुपालिप्सुर्विविक्ते परमरम्ये भव्यसस्वविश्रा-

मास्पदे काचिदाश्रमपदे मुनिपरिषन्मध्ये साक्षिपणां मूर्तिमिव मोक्षमार्गमवा-म्विसर्गं वपुषा निरूपयन्तं युक्तवागमकुशलं परहितप्रतिपादनैककार्यमार्थ-निषेव्यं निर्मन्थाचार्यवर्यभुपसद्य सविनयं परिष्टुच्छति स्म-- भगवन् ! कि खळु आत्मने हितं स्थात् ! ' इति । स आह - ' मोक्ष ' इति । स एव पुनः प्रत्याह —' कि स्वरूपे। इसी मोक्षः ! कश्चास्य प्राप्तग्रुपायः ? ' इति । आचार्य आह -- ' निरवशेषनिराकृतकर्ममलकलक्कस्याऽशरीरस्यात्मनोऽचिन्त्यस्वाभाविक-शानादिगुणमञ्याबाधसुस्वमात्यन्तिकमवस्थान्तरं मोक्षः ' इति । तस्यात्यन्त-परेक्षित्वाच्छद्मस्थाः प्रवादिनस्तीर्थकरंमन्यास्तस्य स्वह्मपमस्पृशन्तीभिर्वाग्भिर्यु-क्त्याभासनिबन्धनाभिरन्यथा परिकल्पयन्ति—' चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपं, तच ज्ञेयाकारपरिच्छेदपराक्षुखम् ' इति । तत्सदप्यसदेव, निराकारत्वात्खरविषाणवत् । ' बुद्धादिवैशेषिकगुणे।च्छेदः पुरुषस्य मोक्षः ' इति च । तदपि परिकल्पन-मसदेव, विशेषलक्षणज्ञून्यस्मावस्तुत्वात् । ' प्रदीपनिर्वाणकल्पमात्मनिर्वाणम् ' इति च । तम्य खरविषाणवत्कस्पना तैरेवाहत्य निरूपिता । इत्येवमादि । तस्य स्वरूपमनवद्यमुत्तरत्र वक्ष्यामः । तस्पाप्त्यूपायं प्रत्यपि ते विसंवदन्ते-' भानादेव चारित्रनिरंपक्षात्तःपाप्तिः, श्रद्धानमात्रादेव वा ज्ञाननिरंपेक्षा-चारित्रमात्रादेव ' इति च । व्याध्याभिम्तम्य तद्विनिवृत्त्युपायम्तभेषजविषय-व्यस्तज्ञानादिसाधनत्वाभाववत् । एवं व्यन्तं ज्ञानादि मोक्षप्राप्त्युपायो न भवति - किं तर्हि ! तत्रितयं समुद्तितम् ' इत्याह-सम्यम्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः " इति ॥

- २. नयकीर्तिसिद्धान्तचकवर्तिनोऽन्तेवासिना बालचन्द्रमुनिपुत्रवेन उपसप्तत्यिकशतोत्तरसहस्रतम (११७०) किस्तीयाब्दे विरचिततत्त्वार्थसूत्र-व्याख्यायां तत्त्वरस्रप्रदीपिकायाम्—
- ं सौराष्ट्रदेशद मध्यस्थितार्जयन्तिगिरिसमीपवार्ते गिरिनगराभिषान-दोळासस्रमन्यनुं स्वहितार्थियुं द्विजकुलोत्पन्ननुं श्वेताम्बरभक्तनुमन्प सिद्धय-नेबनोर्व सितपटमतानुकूलसक्लशासंगळनरिदु मोक्षमार्गमितिपादकशास-

करणोधतिचत्तं 'दर्शनज्ञानचारित्राणि मेश्यमार्गः' एंदु सूत्रमं परुगेयोळ्बरे-देनानुमोंदु कारणमं कुरित् पोपुदुमा मध्याह्समयदोळुमास्वामिनामधेय श्री गृष्ठिष्ठाचार्यदेवं चर्यानिमित्तं बंदातनमनेयोळ्निंदु चर्यानन्तरं परुगे-योळ्बरेद, सम्यक्छब्दिमछदोडोळ्ळतछेंदु, सूत्रद मोदलोळसम्यक्छब्दमं बरेदु पोपुद्मातं बंदापलगयोळबरेद सम्यक्छब्दमं कंडु संतुष्टचित्तनागि निजजननियनिदनार्बरेदेंदु बेसगोळ्वुदुमा महानुभावे निर्प्रथाचार्यरप मदीयगुरुगळ्बरेद रने मत्तमातनवरेक्षिपरेने गिरिगुहादिगळोळिपेरेदोडातन वरनरसुत्तं बंदु विविक्तमुं परमरम्यमुं भव्यसत्त्वविश्रामास्पदमुमप्पुदोंदानु-मेंदि।श्रमस्थानदोळमुनिपरिषन्मध्यदोळसुखासीननुं परमोपशमाद्यनेकगुणालंकृत-गात्रनुं युक्तवागमकुशलनुं परहितप्रतिपादनैककार्यनुमार्यानिषेव्यनुं निग्रन्थाः चार्यवर्यन्मप्प जैनाचार्यनं कंडु गुरुभक्तिपूर्वकं वंदिसि विनयदिंदात्महित-मानुरेंदोडाचार्यमें क्षिमेन मत्तमातनेंतुंदु मोक्षमदनेय्दुवृपायमानुदेंदोडाचार्य निरवशेषनि<sup>र</sup>क्तिकर्ममलकलंकनुमश्ररीरनुमप्पात्मन विमलाचित्यस्वाभाविक-ज्ञानादिगुणगणाव्याबाधसुखसंयुक्तात्यंतिकावस्थान्तरं मोक्षं, भदाभदरतत्रयं तत्प्राप्त्युपायमेंदु संक्षेपदि पेळदु मत्तमा मार्गमं दशाधिकारंगाळे विस्तारीस पेळल्वेडि सर्वज्ञसिद्धिपूर्वकं मंगळाथामिष्टदेवतानमस्कारमं माडिदपर्:--

> मोक्षमार्गस्य नेतारं भत्तारं कर्मभूभृताम् । ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तहुणस्रव्यये॥"" इति ॥

### ३. श्रुतसागरटिकायाम्—

" अश्र श्रीमदुमास्वामिभद्वारकः कलिकालगणधरदेवो महामुनि-मण्डलिसंसेवितपादपद्मः कस्मिश्चिदाश्रमपदे सुस्थितो मनोवाक्कायसरलतया वाचंयमोऽपि निजमूर्त्यो साक्षान्मोक्षमार्गे कथयन्त्रिव सर्वप्राणिहितोपदेशैककार्यः समार्थजनसमाश्रितः निग्रन्थाचार्यवर्य अतिनिकटीभवत्परमानिवाणिनासन-भव्येन द्वैपायकनामा भव्यवरपुण्डरिकेण संपृष्टः 'भगवन्! किमात्मने हितमिति '. भगवानि तत्पश्चवशात् ' सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणोप-लक्षितसन्मार्गसम्प्राप्यो मोक्ष इति प्रतिपाद्यितुकाम इष्टदेवताविशेषं नमस्करोति—

> मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् । ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्भुणलञ्चये "॥

इति चोल्लाः समुपलभ्यन्ते ॥

उपर्युक्तद्वितीयसमुक्केल एव संस्कृतमाषायामनृदितः कोक्कापुरनिवासिना श्रीकलाप वरमप्पर्शमणा मुद्रितसर्वाथसिद्धि- अन्थस्य प्रस्तावनायां ; मुम्बापुर्यो मुद्रितस्य तत्त्वार्थक्षोकवार्तिकप्रन्थस्य प्रस्तावनायां तस्य सम्पादकेन च ; तथा श्रीजगमन्दरलालजैनेन विरचिततत्त्वार्थस्त्रच्याख्याया आंग्लभाषामय्यां प्रस्तावनायां च । एतेषु अन्थोत्पातिहेतुसमुक्केलषु परस्परं साद्दर्यं किंचि-द्वैसाद्दर्यं च दृश्यतं ॥

## मङ्गलाचरणश्लोकविचारः

वन्दार्थस्त्रप्रनथस्यैतस्य मङ्गलावरणक्षोकसम्बन्धं विसंवादो दृश्यतं । प्रन्थस्यादो तत्कर्ता श्रीमदुमास्वामिना ' मोक्षमार्गस्य नेतारं " इत्यादि-क्षांकेन मङ्गलमनुष्ठितम् । किं तु कषाञ्चिदिदमास्त मतं यदकलक्कदेवविद्यान्तन्दाचार्यादिभिः स्वरचिततत्त्वार्थराजवार्तिकालक्कार, तत्त्वार्थक्षोकवार्तिकालक्कारादिश्रन्थेषु तथानुक्किसितत्वाद्वव्याख्यातत्वाच नायं प्रन्थकर्तृनिवद्धो मङ्गलक्षोकोऽपि तु सर्वार्थसिदिद्रीकाग्रन्थारम्भे अस्य श्रीपूज्यपादेनोिक्षासित-त्वात्त्वीय एवायमिति, स्त्रग्रन्थकृता तु प्रथमस्त्रेण वस्तुनिदेशात्मकं मङ्गलं कृतमिति च । किंतु न तन्मङ्गलक्षाकम्य वृत्तिः कृता तत्त्वार्थराजन्वार्तिककारादिभिरपि तु स्त्राणामेवत्यवगम्यते तत्त्वार्थक्षेकवार्तिककारेण विद्यानन्देनासपरीक्षाटीकायां '' किं पुनस्तत्परमेष्ठिनो गुणस्तोत्रं शास्त्रादी स्त्रक्काराः प्राह्यरिति निगद्यते—मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूशृताम् । ज्ञाता रं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्भुणलक्ष्यये " इति प्रथक्कतोक्केसदर्शनात्तन्मङ्गल-

स्रोकस्य व्याख्यातत्वाचा । अत्र भगवतो मोक्षमार्गपणेतृत्वादीनि यान्य-साधारणविशेषणान्युपात्तानि तेषां सार्थक्यमेवं प्रत्यपादि प्रश्नपूर्वकं तस्मिन् प्रन्थे किमर्थ पुनारदं भगवतोऽसाधारणं विशेषणं मोक्षमार्गपणेतृत्वं कर्म-म्भृद्वेतृत्वं विश्वतत्त्वज्ञातृत्वज्ञात्र प्रोक्तं भगवद्विरित्याह—

> इत्यसाधारणं प्रोक्तं विशेषणमशेषतः । गरसङ्गल्पिताप्तानां व्यवच्छेदप्रसिद्धये ॥ २ ॥ ज्ञाता यो विश्वंतत्त्वानां स मेत्रा कर्ममृमृम् । भवत्येवाऽन्यथा तस्य विश्वतत्त्वज्ञता कुतः ॥ ७ ॥"

किश्च भगवद्भिः सूत्रकारैर्विरचितिममं मङ्गलक्षोकमनुस्त्य स्वामि-समन्तभद्राचार्येराप्तमीमांसाप्रन्थः, अकलङ्कदेवैरष्टशतीप्रन्थः, विद्यानन्दाचार्ये-णाप्तपरीक्षाप्रन्थश्च व्यरचि । तथा चोक्तमाप्तपरीक्षायां विद्यानन्दस्विमना—

> इति तत्त्वार्थशास्त्रादौ मुनीन्द्रस्तोत्रगोचरा। प्रणीतासपरीक्षेयं कुविवादानिवृत्तये॥ १२४॥

अष्टसहस्रग्रामिदमि वाक्यजालं दरीहर्यतं ११४ तमके।कस्य न्यास्यायां 'सम्यद्गरीनज्ञानचारित्राणि मोश्वमार्ग इति सम्यगुपदेशः, तदन्यतमापाय मोश्वस्यानुपपतेः समर्थनात्। सम्याक्षिण्योपदेशार्थाविशेषप्रति-पत्तयं शास्त्रारम्भऽभिष्ठतस्यासम्य मोश्वमार्गप्रणेतृतया, कर्मभूभृद्गेतृतया, विश्वतस्थानां ज्ञातृतया च भगवद्दित्सर्वज्ञस्यैवान्ययोगव्यवच्छेदेन व्यव-स्थापनपरा परीक्षेयं विहिता"

एवमेव कणाटकशब्दानुशासने ''मोक्षमागनेतृत्व, विश्वतत्त्वज्ञातृत्व, कर्मभूमृद्भेतृत्वानि यथापूर्वं कारणकार्यरूपाणि यथोत्तरं च साधनसाध्यरूपाणि प्रमात्मनोऽसाधारणविशेषणानि प्रवचनपारावारपारगामिभिभ्गवदुमास्वाति-षादाचार्येरुपपादितानि । यथा—

मोक्षमार्गस्य नेतारं मेचारं कर्मभू भृताम् । ज्ञातारं विश्वतस्वानां वन्दे तद्भुणलब्धये॥" इति भष्टाकलक्केन॥

उपर्युक्तरीत्या तत्त्वप्रदीपिकायां बाळचन्द्रमुनिना श्रुतसागराटीकायां श्रुतसागरेण अष्टसहस्रीटिप्पणे छघुसमन्तभद्रेण च सुस्पष्टमुक्तत्वात् मक्रलक्षोकोऽयं सूत्रकृता भगवदुमास्वामिनैवोपज्ञात इति निश्चयः, न तु सर्वार्थसिद्धिटीकाकारेण श्रीपूज्यपादेन । अतः कोल्लापुरवासिना श्रीकलाप बरमप्पपण्डितेन मुद्रितसर्वार्थसिद्धिग्रन्थस्य भूमिकायां ' सर्वार्थ-सिद्धिग्रन्थारम्मे 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' इति श्लोको वर्तते । स द्व स्त्रकृता भगवदुमास्वातिनैव विरचित इति श्रुतसागराचार्यस्याभिमतमिति तत्त्रणीतश्रुतसागर्यास्यवृत्तितः स्पष्टमवगम्यतं । तथापि श्रीपूज्यपादाचार्यणा-व्याख्यातत्त्वादिदं श्लोकनिर्माणं न सूत्रकृतः, किंतु सर्वार्थासिद्धिकृत एवेति निर्विवादं (१) तथा च तेषां सूत्राणां द्वैपायकप्रश्नोपर्युत्तरत्वेन विरचनं तैरेव क्रियते, तथा च उत्तरे वक्तव्ये मध्य मङ्गलस्यापस्तुतत्वाद्वस्तुनिर्देशस्यापि मक्करतेनाक्रीकृतत्वाचोपरितनसिद्धान्त एव दार्ट्यमाप्नोतीत्यूषं सुधीभिः " इति यदुक्तं ''निर्विवादं '' ''दार्ख्यमामोति '' इति निश्चितार्थचोतकपद-प्रयोगेन तद्धान्तिजन्यमन्येषां आन्तिजनकामिति च ज्ञेयं विपश्चिद्धिः । अत्र प्राक्षिकस्य प्रश्नानुरोधन मोक्षशास्त्रप्रस्थरचनावसरे मोक्षमार्गनेतृत्वादि-गुणोपेतस्य भगवतो गुणस्तोत्ररूपमङ्गलस्यापस्तुतत्त्वमुक्ता पुनर्वस्तुनिर्देशस्य तत्र मङ्गलत्वाभ्युपगमः, श्रीविद्यानन्देन 'श्रीमत्तत्त्वार्थशास्त्राद्भृतसालेलानेषेः' इति सलिलनिषिनोपमितस्य महाशास्त्रस्यारम्भ भगवद्गुणस्तं त्रस्तपमझलस्या-प्रस्तुतत्वकथनं च न विचारक्षमम् ॥

एवमुपर्युक्तप्रमाणनिवहैः "मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृताम् । ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये" इत्ययं मङ्गलश्चोकस्तत्त्वार्थसूत्रकृताः श्रीमदुमास्वामिनैव प्रणीत इति निष्कर्षः ॥

तत्त्वार्थसूत्रव्याख्याकारास्तद्वचाख्याग्रन्थाश्च

भगवदुमास्वामिप्रणीततस्वार्थस्त्रप्रन्थस्य दिगम्बरश्वेताम्बरोभयजैना-

त्रायावलम्बाभिरिप बहवो व्याख्याग्रन्था विरचिता इत्ययमनस्पानन्दावहो विषयः । यावन्तोऽस्य ग्रन्थस्य व्याख्याग्रन्था दृष्टिपथमुपयान्ति न तावन्तोऽन्यस्य कस्यापि जैनग्रन्थस्येति जानीमः । तत्र संस्कृतभाषायां स्वामिसमन्तभद्रपणीतगन्धहास्तिमहाभाष्य, पूज्यपादाचार्योपनिबद्धसर्वार्थ-सिद्धिव्याख्या, अकलक्कदेवविरचिततत्त्वार्थराजवार्त्तिकालक्कार, विद्यानन्दा-चार्यग्राथिततत्त्वार्थकोकवार्त्तिकालक्कार, श्रुतसागरसूरिविलिखितश्रुतसागरी-दिका, भास्करनन्दिरचितसुखनोधिनीदिका, विबुधसेनचन्द्राचार्यप्रणीततत्त्वार्थ-दिका, योगीन्द्रदेवकृततत्त्वप्रकाशिकाटीका, योगदेवग्राथिततत्त्वार्थन्दिका, लक्ष्मिदेवविरचिततत्त्वार्थटीका, अभयनन्दिसूरिलिखिततात्पर्यतत्त्वार्थ-दिका, कर्ष्मादेवविरचिततत्त्वार्थटीका, अभयनन्दिसूरिलिखिततात्पर्यतत्त्वार्थ-दिका, कर्ष्मादेवविरचिततत्त्वार्थटीका, अभयनन्दिसूरिलिखिततात्पर्यतत्त्वार्थ-दिका, कर्ष्मादेवविरचिततत्त्वार्थटीका, अभयनन्दिसूरिलिखिततात्पर्यतत्त्वार्थ-दिका, कर्ष्मादेवविरचिततत्त्वार्थटीका, अभयनन्दिसूरिलिखिततात्पर्यतत्त्वार्थ-दिका, कर्ष्मादेवविरचिततत्त्वार्थटीका, अभयनन्दिसूरिलिखिततात्पर्यतत्त्वार्थ-दिका, कर्ष्मादेवविरचितत्त्वार्थस्य तत्त्वार्थसुखनोधिनीव्याख्याग्रन्थस्य प्रस्तावनायां तेषु तत्त्वार्थसूत्रव्याख्याकारेषु सुपिसद्धदिगम्बरजैनाचार्थे-प्वाद्ययोः स्वामिसमन्तमद्वाचार्यपूज्यपादाचार्ययोर्थयोर्जीवितकालादिविषयेषु मिन्नाभिप्रायो जागिति विद्वत्तममाजे तयाः किञ्चत्वत्वर्यकथनसुचितमुत्त्वर्यामः।।

## श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्यः

एतन्नामानः केचन जैनाचार्या वभूवः। तेषु स्वामिपदोपेतः अस्य तत्त्वार्थसूत्रप्रन्थम्य टीकाकारश्च श्रीसमन्तमदः प्रथम इति कतिषुचिच्छासनेषु प्रन्थेषु च तथोल्लेखदर्शनात् विज्ञायते । सोऽयं फणिमण्डलान्तर्गतोरगपुराचि-पस्य "शान्तिवर्म" नामा स्नुरासीत् । देवचन्द्रकृतराजावलीकथायां योऽय-म्रिल्लाखित उत्कलिकामामः स तु उरगपुरान्तर्गतः स्थादिति वितर्क्यते ॥

समन्तभद्रस्वामिनो मातापित्रोर्नामनी, धर्मगुरोर्नाम, बाल्यजीवन-विवरणं च न वयमवबोद्धमञकाम। तस्याद्भुतपाण्डित्यावलोकनेन स तु काञ्यालद्वारतकेञ्याकरणसिद्धान्तादिविद्यार्जनेनैव बाल्यजीवनं व्यतीत्या-विवाहित एव निर्प्रन्थमुनिर्वभूवेति संभाव्यते ॥ महातपोधनेनापि महानुभावेनापि पूर्वोपार्जितकर्मणः फल्मनुभाक्तव्यनेव भवति । यदा खलु समन्तमद्राचार्यो मुनिर्भूत्वा मणुवकनामि प्रामे कठिनतपोऽनुष्ठानपरोऽम्तदा तस्यासातावेदनीयकर्मोदयाद्दुनिवार्यो भस्मकन्नामा भीमव्याधिः समजनि । सा च भुक्तमिल्लं भस्मीकृत्य पुनर्दुस्सहश्च-द्वाधामुपजनयति स्म । क्षीरवृतादिरसपदार्थानां यथेच्छमुपसेवनेनैव सा व्याधि-रुपशाम्यति । तथा अनियमेन तत्सेवनं तु निर्श्रन्थमुनेनिधिद्धम् । तादशसन्दर्भे-

" उपसर्गे दुर्भिक्षे जरासे रुजायां च निष्प्रतीकारे । धर्माय तनुविमोचनमाहुः सक्लेखनामार्थाः ॥"

इत्युक्तसल्लेखनया—समाधिविधिना देहत्यागो विधेयः । स एको मार्गः । तद्रोगोपशमनार्थं यथेच्छमनियमेन रसपदार्थानुपसन्य मुनिबर्मा-त्रप्रच्युतः तद्रोगोपशमनानन्तरं पुनर्दीक्षां गृहीत्वा निर्दृष्टतपोनुष्ठानमन्यो मार्गः । अनयोः प्रथममार्ग एव श्रेयान्परिप्राश्चश्चेति मत्वा श्रीसमन्तमद्रा-वार्यः स्वगुरुसविधमेत्य स्वन्याधिवार्ता निवेद्य तस्मै, सल्लेखनां परिगृहिद्वि-माज्ञां संप्रार्थयामास । स च गुरुस्तदा सुष्ठु पर्यालोच्य समन्तभद्रस्वामिनं प्रति 'हे! समन्तभद्र, भाविकाले भवता धर्मोद्वारो भविता, अतस्त्वमुपभुक्क्ष्व यत्र कुत्रापि यथेच्छम् । यदा रोगोपशान्तिर्भवति तदा पुनर्दीक्षां गृहाणः" इत्यादिदेश । समन्तभद्रस्वामिनस्तदा मुनिधर्मत्यागे इच्छाभावेऽपि स्वस्य जीवितेन धर्मोन्नतिर्भविष्यतीत्यनुसन्धाय मुनिधर्मत्यागे इच्छाभावेऽपि स्वस्य जीवितेन धर्मोन्नतिर्भविष्यतीत्यनुसन्धाय मुनिधर्म विहाय स तदा भस्मा-च्छादितननुर्भृत्वा काञ्चीपुरमत्य तस्याधिषं शिवकोटिमहाराजं दृष्ट्वाऽरिशषं प्रयुक्तानः तस्थौ । तदा शिवकोटिमहाराजः समन्तभद्रस्वामिनो भद्राकृति-मनुपमवाग्मितामपि संवीक्ष्य विसिष्मये ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वातिपत्तकफनाडीनां सञ्चारवेपरीत्यादनारोग्यमुत्पश्चतेऽक्व । तासु नाडीषु यदा कफनाडी कुशीभ्य वातिपत्तनाडशोः प्रकोषो भवति तदा जठराग्निः प्रज्वितिः सन् भस्मक व्याधिमुत्पादयति.

तेतस्तस्मादाचार्यद्धर्मतस्वं श्रुत्वा शिवकोटिमहाराजः संसारशरीर-मोगनिर्विणणः स्वस्ताय श्रीकण्ठनामे राज्यं दस्ता स्वानुजेन शिवायनेन सार्षं तस्येव मुनोर्निकटे मुनिद्धां गृहीत्वा तपस्तम् जैनागमाभ्यासं च कृत्वा शिवकोठ्याचार्य इति प्रस्थातो वस्त्व । स च रक्षमास्त्राचनेकप्रन्थान्व्यरचयत्। श्रीसमन्तमद्वस्तु भस्मकव्याचिनिष्ट्रियनन्तरं पुनर्दीक्षितः कठिनतपस्तम् चतुरश्रुकचारणत्वं सम्प्राप ॥

श्री समन्तभद्राचार्यो यदा करहाटकमुपजगाम तदा तक्षायकं राजानं प्रति यदुक्तं तन तत् श्रवणबळुगुळस्थित ६७ तमशिलालेखगतानेन श्लोके-नावबुध्यते----

"पूर्व पाटलिपुत्रनगरे भेरी मया ताडिता पश्चानमालवसिन्धुठकविषये काश्चीपुरे वैदिशे । प्राप्ताऽहं करहाटकं बहुभटं विद्योत्कटं सङ्कटम् वादार्थी विचराम्यहं नरपते शार्द्छाविकीडितम् ॥"

#### श्रीसमन्तभद्रस्य पाण्डित्यम्

समन्तभद्रम्वामिनं तस्याऽसमपाण्डित्यं चानेक 1 आचार्याः कवयश्च स्वीयश्रन्थेषु बहुगौरवपूर्वकं स्तुवन्ति स्म । स च महात्मा महापद्मादिभाविकाल-चतुर्विशतितीर्थक्करेप्वन्तिमो भविष्यतीत्यचा विलिक्यमानैरुक्केसैर्विज्ञायते ॥

-रबमालाप्रम्थे शिवकोठ्याचार्यः.

"नमः समन्तभद्राय महते कित्रवेषसे । यद्वचे। बज्जपातेन निर्भिक्षाः कुमताद्रयः ॥ ४३॥ कबीनां गमकानां च बादिनां बाग्मिनामपि । यशः सामन्तभद्रीयं मुर्धि बृडामणीयते ॥ ४४॥ "

महापुराण भगवजिनसेनाचार्यः.

<sup>1 &</sup>quot; स्वामी समन्तमही मेऽहर्निशं मानसेऽनघः । तिष्रताजिनराजोद्यच्छासनाम्बुधिचन्द्रमाः ॥ "

#### तथाहि-

"श्रीम्लसङ्ख्योमेन्दुर्भारते मावितीर्थकृत्। देशे समन्तमद्राख्यो मुनिर्जीयात्पदर्दिकः॥"

-विकान्तकौरवनाटके हस्तिमलः.

" आ भावितीर्थकररप्प समन्तमद्रस्वामिगळु " इत्यादि ।

**—राजावलीकथायां देवचन्द्रः.** 

"अट्ट हरी णव पडिहरि चिक्के चउकं च एय बलभहो। सेणिय समन्तमहो तित्थयरा हुन्ति णियमेण॥"

—आकरोऽस्या गाथाया नोपलन्यः

—अष्टौ नारायणा, नवप्रतिनारायणाः, चत्वारश्चकवार्तनः, एको बलभद्रः, श्रीणकः, समन्तभद्रश्चेत्येते नियमेन तीर्श्वद्वरा भविष्यन्तीत्यस्या गाथाया भावार्थः। संसारे न काप्यस्ति श्रेष्ठपदवी या तीर्श्वद्वरपद्व्याः समानता-माग्नुयात्। अतो महात्मनस्तस्य श्रीसमन्तभद्रभदन्तस्य महिमात्मपवित्रत्वं चावाग्गोचरतामाग्नोति।।

समन्तभद्रो भद्रार्थी भातु भारतभूषणः । देवागमेन येनात्र व्यक्तो देवागमः कृतः ॥

—पाण्डवपुराणे ज्ञुभचन्द्राचार्यः,

अवदुतरमरित सिटिति स्फुरगदुवाचारधूर्जरेतिहा । बादिनि समन्तमहे स्थितवित तव सदिस भूप कास्थाऽन्येषाम् ॥

—मह्रिषेणप्रशस्तिः,

समन्तभद्रोऽजिन भद्रमूर्तिस्ततः प्रणेता जिनशासनस्य । यदीयवाग्वज्ञकठोरपातश्रृणींचकार प्रतिवादिशैलान् ।

---अवणमेळुगुळस्थित २५८तमः शिलालेखः.

सरस्वतीस्वैशविद्दारभूमयः समन्तभद्रप्रमुखा मुनीसराः। जयन्ति वाग्वज्रनिपातपाटितप्रतीपराद्धान्तमहीध्रकोटयः॥

---गचिन्तामणी वादी मसिंहस्रिः.

एवमपरेऽपि बहुवो जैनाचार्या वसुनिन्दिसिद्धान्तचकवर्ति, ग्रुभचन्द्राचार्य, वीरनन्याचार्य-प्रश्रुतयः श्रीसमन्तभद्रस्वामिनं स्तुत्वा तस्मिन् स्वीयां भक्तिं प्रकटीचकुः. अत्र श्रीसमन्तमद्राचार्यो भविष्यतीर्थक्करेप्वन्तिमो भविष्यतीत्येवोक्त-स्वात् तीर्थक्करपकृतेर्वन्धमपि तिसम्त्रेव जन्मन्युपैदित्यनुक्तावषयमवबोद्धं नाव-काशः । स तस्या बन्धं पूर्वस्मिन् जन्मान्तरे केविलनः श्रुतकेविलनो वा सानिध्ये उपेयात् । किस्मन् प्रन्थे प्रोक्तोऽयं विषय इत्यन्वेषणीयः। यद्यलम्यल्कसप्रन्थपूक्तः स्यात् !

## श्रीसमन्तमद्राचार्यस्य समयविचारः

स्वामिसमन्तभद्राचार्यपुक्तवस्य समयस्चको न कोऽपि समुपलभ्यते साक्षादुल्लकः । अद्यावि वि. एल्. रैस्महाशयप्रभृतयो यावन्तो विपश्चित-स्तस्य समयमुाल्लिख्तुस्ते इतस्ततस्समुपलञ्चेरितरैरेव साधनैर्यथामितिविभव-मुपचल्युः । ते तु नानुवर्तन्ते परस्परं भारत्यनीकतया ॥

बि.एल्. रैस्महाशयः स्वीयमुक्तेखं जैनपरम्परागताख्यायिकया, मण्डार्कर्महाशयिक्तितसंस्कृतकोशसङ्ग्रहस्य विवरणेन (Report), श्रवण-बेद्धगुळास्थत ५४तमशिलालेखेन च समर्थयति। तेषामुक्तेखानां प्रमाणस्व-निर्णयः समीचीनसाधनमन्तरेण न भवितुमईति। अतस्तेषां प्रमाणस्वसाधकानि कानिचित्साधनान्यधो विलिख्यन्ते—

१. तत्त्वार्थसूत्रकर्ता श्रीमदुमास्वाम्याचार्थो विक्रमाब्दे एकोत्तर-शततमे (किरताब्दे ४३तमे) नन्दिसङ्खपट्टमाह्ददः तर्हिमश्चत्वारिशद्वर्ष-

<sup>1</sup> १. जैनपरम्परागतास्यायिकया समन्तभद्राचार्यस्य समयः शालिवाहनशकान्दाः ६०, किस्तान्दाः १३८ इति, किस्तान्दप्रथमशतकं द्वितीयशतकं वा स्यादि।त स समुद्रिलेख श्रवणवेळुगुळशासनपुस्तकस्य प्रस्तावनालेखे वि. एल्. रैस्महाशयः

२. समन्तभद्राचार्यः किस्ताच्दे (४००) चतुर्थशतके बभूवेत्योहतकविचारितप्रथम-भागे श्रीनरसिंहाचार्यः.

३. समन्तभद्राचार्यः प्रायः (६००) षष्ठशतके किस्ताब्दे अभूवेत्युक्षिलेख सतीश-बन्दविद्याभूषणमहाशयः History of the Medieval School of Indian Logic नामके पुस्तके.

एतेष्क्रेकेषु प्रस्पर्युविद्वशताच्दानां, प्रथमतृतीय्योधतुःशताब्दानां चान्तरं प्रदि-दन्यते.

पर्यन्तमासीदित्युक्षेतः समुपलभ्यते । श्रवणबेळुगुळास्थितचतुःषष्टितमशिला-केलगतश्लोकाभ्यामधोविलिख्यमानाभ्यामुमास्वाम्याचार्यस्य शिष्यो बलाक-पिन्छाचार्य इति, तस्यामाचार्यपरम्परायां श्रीसमन्तभद्राचार्यः समजनीति चावगम्यते । तथा हि—

> "श्रीगृष्ठिपञ्छमुनिपस्य बलाकिपञ्छः शिष्योऽजानिष्ट मुवनत्रयवर्तिकीर्तिः । चारित्रचञ्चराविलावनिपालमोलि-मालाशिलीमुखविराजितपादपद्मः ॥

एवं महाचार्यपरम्परायां स्यात्कारमुदाक्किततत्त्वदीयः ।

भद्रः समन्ताद्भुणतो गणीशः समन्तभद्रोऽजनि वादिसिंहः "।। जीवति स्म उमास्वाम्याचार्यः किस्तीयत्र्यशीत्यब्दपर्यन्तम्। भगवदुमास्वाम्या-चार्यवलाकपिञ्छाचार्यपरम्परायां श्रीसमन्तभद्राचार्योऽजनिष्टेश्युक्तत्वात् तस्मिन् बलाकपिञ्छाचार्यस्य साक्षात्परम्परया वा शिष्यत्वाभ्युपगमे नानुपपत्तिः॥

- २. श्रवणवेळुगुळास्थितचतुःपञ्चाशत्तमाच्छिलालेखात् कोङ्गणि-वर्मगङ्गराजस्य समयः १८८तमः किस्ताब्द इत्यवगम्यते । तस्य समकालि-कात् सिंहनन्दिमुनेः पूर्वे श्रीसमन्तमद्राचार्यः समुल्लिखितः ॥
- ३. श्रवणबेळुगुळास्थत ४०तमे १ शिलालेखे श्रीसमन्तमद्वाचार्या-नन्तरं पूज्यपादाचार्यस्योल्लेखदर्शनात् स्वामिसमन्तमद्वक्कतगन्धहस्तिमहाभाष्य-गतवाक्यमुद्धृतं सर्वार्थसिद्ध्यां पूज्यपादाचार्येणेति वक्ष्यमाणत्वात् , पूज्यपादा-चार्यक्कतजैनेन्द्रव्याकरणे " चतुष्टयं समन्तमद्रस्य ५-४-१४०" इत्यास्मिन्

गतः (श्रीसमन्तभद्राचार्यानन्तरं)— यो देवनन्दित्रथमाभिधानो बुद्ध्या महत्या स जिनन्द्रबुद्धिः । श्रीपूज्यपादे।ऽजिन देवतिभिर्यत्यितं पादयुगं यदीयम् ॥ जैनेन्द्रं निजशब्दभागमतुलं सर्वाधैसिद्धिः परा । सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्धकवितां जैनाभिषेकः स्वभः । छन्दः स्क्ष्मिथं समाधिशतकं स्वास्थ्यं यदीयं विदा-माख्यातीह स पूज्यपादमुनिपः पूज्यो मुनीनां गणैः ॥

#### xxxviii

सूत्रे श्रीसमन्तमद्राचार्योद्धेखदर्शनाच पूज्यपादाचार्यः श्रीसमन्तभद्राचार्या-दर्वाचीन इति विज्ञायते । पूज्यपादाचार्यस्य समयस्तु शालिबाहनशकत्रिशतः तमाब्द इत्युत्तरत्र वक्ष्यते ॥

एवमुपर्युक्तैस्त्रिभिः कारणैः श्रीसमन्तभद्राचार्यस्य किस्तद्वितीयशताब्द-भावित्वं नोपैत्यसामञ्जस्यमिति मन्यामहे । अस्य स्वामिसमन्तभद्रकालस्य (१३८) पूज्यपादाचार्यकालस्य (३७८) च मध्ये श्रीसमन्तभद्राचार्यस्य साधनाभावादनवगतशेषजीवितकालः समाविष्ट इत्यवसेयम् ॥

## श्रीसमन्तभद्राचार्यविरचितग्रन्थविचारः

लोकानुप्रहार्थ यानि प्रन्थरत्नानि तेन महात्मना विरचितानि तेषु कानिचित्रिर्दिशामः। तेनाचार्यप्रवरेण (१) रत्नकरण्डश्रावकाचारः (२) स्वयम्भूस्तोत्रम् (३) आप्तमीमांसा (४) युक्तयनुशासनम् (५) जिन-स्तुतिशतकम् (६) जीवसिद्धः (७) तत्त्वानुशासनम् (८) कर्मप्राभृत-र्टीका (९) गन्धहस्तिमहाभाष्यिमित्यादयो प्रन्थाः प्रणीता इत्यवगम्यते केश्चिदुल्लेः। तत्रापञ्चमप्रन्थं पूर्वपूर्वप्रन्थानामिकप्रचारोऽवलोक्यते। प्रसिद्धिन्तु समेषामस्त्येषां तद्विराचितप्रन्थानाम्। तत्र जीवसिद्ध्यादि प्रन्थानामुल्लेख एव, न तु ते प्रन्थाः समुपल्भन्ते।।

उपर्युक्तअन्थेप्वान्तमं गन्धहास्तिमाहाभाष्यं तावदुमास्वाम्याचार्यविर-चिततस्वार्थसूत्राणां विरचितो विस्तृतटीकाअन्थः । किंतु अन्थोऽयं श्री समन्तभद्राचार्येण नैव विरचित इति केषांचिद्विदुषामास्त षारणा । सा मिध्ये-स्यभो विलिख्यमानैः प्रमाणैर्द्धीभवति ॥

तथा हि-

१. तत्त्वार्थसूत्रप्रन्थस्य पूज्यपादाचार्यकृतव्याख्यायां सर्वार्थसिद्ध्यां अक्लक्कदेवकृततत्त्वार्थराजवार्तिकालक्कारे च "तथा चोक्तम्" इत्युपक्रम्य "सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीनः" इत्यस्य वाक्यस्यो-

#### XXXIX

द्भृतत्वात्ताभ्यां पुरातनं व्याख्यानमेकमवर्ततेति विज्ञायते । तच समन्तभद्रा-चार्यविरवितगन्षह।स्तिमहाभाष्यं, तस्यैव प्रन्थस्य वाक्यानिद्मिति च विज्ञानीमः ॥

- २. भास्करनन्द्याचार्यप्रणीततत्त्वार्थसुलबोधवृत्तेश्चतुर्थाध्यायगत-— द्विचत्वारिशतमस्त्रस्य व्याख्यायां "अपरः प्रपञ्चः सर्वस्य भाष्ये द्रष्टव्यः" इति, प्रन्यस्यास्येत पञ्चमाध्यायगताद्वितीयस्त्रस्य व्याख्यायां "अन्यस्तु विशेषो भाष्ये द्रष्टव्यः" इति प्रन्थकर्ता भाष्यं परामृशति ॥
- ३. धर्मभूषणाचार्यविरचितन्यायदीपिकायां "तद्वाष्यं-तत्रात्म-भूतममरोष्ण्यमनात्मभूतं देवदत्तम्य दण्डः" इति, "माष्यं च—संशयो हि निर्णयविरोधी न त्ववमहः " इति, "तदुक्तं स्वामिभिर्महाभाष्यस्यादावात्म-मीमांसाप्रस्तावे—सूक्ष्मान्तरितदूरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्याचिद्यथा । अनुमेयत्वतोऽ-मगादिरिति सर्वज्ञसंस्थितिः" इति च महाभाष्यस्य वाक्यान्युदाजहार ॥
- ४. क्रिस्ताब्दे ९७८तमे चामुण्डरायेण कर्णाटकभाषायां विरचिते त्रिषष्टिरुक्षणपुराणे—

" आभिनतमागिरे तत्त्वा-र्थभाष्यमं तर्कशास्त्रमं बरेदु वचो- । विभवदिनिळेगेसेद समं-तमद्रदेवर समानरेंबरुमोळरे ॥ ५ ॥ " इति समन्तभद्रस्य भाष्यं संस्मृतम् ॥

५. किस्ताब्दे १२३०तमेऽवगतास्तित्वेन गुणवर्ममहाकविन। कर्णाटकभाषायां विरचिते पुष्पदन्तपुराणे—

> " विचरमागे सूत्रगतियि मिगे पण्णिद गन्धहास्ति तों-भत्तरुसासिरके शिवकोटिय कोटिविपक्षविद्वदु-।

## न्मत्तगजं मदं बरतु केय्येडेगोडुरेनस्के पेळ्बुरें। मत्ते समन्तभद्रमुनिराजनुदात्तजयप्रशस्तयं॥ २२॥ "

अनेन गन्धहस्तिमहाभाष्यस्य श्लोकसङ्ख्या षण्णव तिसहस्रपरिमितेति

६. " तत्त्वार्थसूत्रव्याख्यानगन्धहस्तिपवर्तकः । स्वामी समन्तभद्रोऽमृद्देवागमनिदेशकः ॥"

#### -विकान्तकौरवनाटके हस्तिमल्लकविः

७. "इह हि खळु पुरा स्वीयनिरवद्यविद्यासंयमसम्पदा गणघरस्वक्तबुद्धश्रुतकेविद्धित्वपूर्वाणां सूत्रकृत्महर्षाणां महिमानमात्मसात्कुर्वद्भिभगवद्विहमास्वामिपादैराचार्यवर्षेरासूत्रितस्य तत्त्वार्थाधिगमस्य मोक्षशास्त्रस्य गन्धहस्त्यास्त्रं महाभाष्यमुपनिवधन्तः स्याद्वादविद्याप्रगुरवः श्रीस्वामिसमन्तभद्वाधार्याः"

—अष्टसहस्रीटिप्पण्यां लघुसमन्तभद्राचार्यः.

तदेतद्गन्धहस्तिमहाभाष्यनामकं प्रन्थरत्निमदानीं दृष्टिपथं नोपया-तीत्यतित्रतरां शोचनीयम् ।।

## श्रीपूज्यपादाचार्यः

भगवदुमास्वाम्याचार्यविराचिततत्त्वार्थसूत्रग्रन्थस्य संस्कृतव्याख्या-कारेषु श्रीपूज्यपादाचार्यो द्वितीयः । तेन सर्वार्थसिद्धवाख्या सुगमसुन्दर-

¹ तुम्बुल्राचार्यस्तस्व श्रंसूत्रप्रन्यस्य कर्णाटकभाषायां वण्णवितसहस्रश्लोकपरिमितं चूडामण्याख्यं महाभाष्यं व्यरचयदिति कर्णाटकश्चराजुशासनगत '' न चैषा भाषा शास्त्राजुन् पयोगिनी । तस्वार्थमहाशास्त्रव्याख्यानस्य वण्णवितसहस्रप्रमितप्रन्थसन्दर्भरूपस्य चूडामण्य-भिधानस्य भहाशास्त्रस्य ' इत्यादिप्रमाणैरवगम्यते । किंतु तदिप नोपलभ्यत इत्येतदिष शोचनीयम् .

व्यास्या निरमायि । दिगम्बरजैनाचार्यपरम्परायां श्रीसमन्तभद्राचार्यानन्तरं सङ्घातेषु जैनाचार्येषु सुपिसद्धोऽयमाचार्यपुक्तनः कर्णाटकजनपदान्तर्गत-कोळ्ळगाळनगरिनवासिनो माधनभद्दनाक्तो विषस्य तस्य पत्नद्याः श्रीदेश्या गर्मे समजनीति, जैनशास्त्राण्यधीत्य बालकाळ एव जिनदीक्षामप्रहीदिति च राजावलीकथायां देवचन्द्रेण प्रत्यपादि ॥

पूज्यपादाचार्यस्य गुरुस्तस्य देवनन्दि।ति नामकरणमकरोदिति, ततो बुद्धिनेभनेन जिनन्द्रबुद्धिरिति, वनदेवताभिः पूजितचरणत्वास्यूज्यपाद इति च विद्वद्भिः समभ्यधायीति श्रवणबळुगुळस्थित २५४तमशिलालेखगतैकेन भिक्षाकेन ६४तमशिलालेखगतैकेन अर्थाकेन १४तमशिलालेखगतैकेन भिक्षाकेन ६४तमशिलालेखगतैकेन भिक्षाकेन भिक्षाकेन भिक्षाकेन वानगम्यते । एतेन तस्य मातापितृभ्यां ख्यापितं तस्य जन्मनामान्यदासिद्धा आहोस्वित् देवचन्द्र-कृतराजावलीकथोक्त्रचनुसारेण "पूज्यपाद" इत्येव वासीदिति न विज्ञायते॥

पूज्यपादाचार्यस्तपः प्रभावेनावासमहौषधिः स्तद्वलेन विदेहक्षेत्रमेत्य साक्षाि जनदर्शनेन पूतगात्रश्च समम्दिति तस्य पादजलस्पर्शास्त्रालायसं कल्याणं सञ्जातिनिति च श्रवणवेळुगुळास्थित २५८तमशिलालेखगतैकेन अश्चेकेनावगम्यते । स चाकाशमार्गेण विदेहक्षेत्रं गत्वा पुनरागमनवेलायां दिवाकरखरिकरणोष्मणा विगतदृष्टिभृत्वा धार्वाडप्रान्तिस्थतबद्वापुरीयशान्तीधर-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रागभ्यधायि गुरुणा किल देवनन्दी बुद्ध्या पुनर्विपुलया स जिनेन्द्रबुद्धिः । श्रीपूज्यपाद इति चेष बुधैः प्रचढ्ये यत्पूजितः पर्युगे वनदेवताभि: ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यो देवनिन्दप्रथमाभिधानो बुद्ध्या महत्या स जिनन्द्रबुद्धिः । श्रीपूज्यपादोऽजनि देवताभिर्यत्युजितं पाद्युगं यदीयम् ॥

श्रीपूज्यपादमुनिरप्रतिमोषधद्धिजीयाद्दिदेहजिनदर्शनपूतगात्राः ।
 यत्पादधौतजलसंस्परशप्रभावात्कालायसं किल तदा कनकीचकार ॥

देवालये शान्त्वष्टकं विरच्य तत्पठित्वा दृष्टिमलभतेति तद्षकगतैकेन । 1 क्षोकेन देवचनद्रकृतराजावली कथ्या चावबुद्धचते ॥

श्रीपूज्यपादाचार्यस्य "जिनेन्द्रबुद्धिः" इत्यप्येकं नामासी-दित्युगगिदितं किलोपिः एतन्नामा बौद्धविद्धानप्येक आसीत्। स च जयादित्यवामनाभ्यां बौद्धविद्धद्भ्यां विरिचतायाः काशिकादृतेः काशिका-विवरणपश्चिकारूयं न्यासं व्यरचयत्। अत्र जिनेन्द्रबुद्धिनामसादृश्यादेतन्त्रशास-कारः पूज्यपादाचे इति केचन विद्धांसो मन्वते। किं तु तद्धान्तिजन्यम्। कृत इति चेत्-जयादित्यवामनाभ्यां काशिकावृतौ पूज्यपादाचार्यविरिचत-जैनेन्द्रज्याकरणात् कानि चित्सूत्राण्युद्धृनानि । तस्याश्च वृत्तेन्यासकारस्य पूज्यपादाचार्यादर्वाचीनत्वं सुस्पष्टं विज्ञायते॥

श्रीपूर्यपादाचार्यो लोकस्य वाब्यलमपाकर्तुं जैनेन्द्रव्याकरणं पाणि-नीयव्याकरणस्य व्याख्यां शब्दावताराख्यां तर्कशास्त्रं छन्द्दशास्त्रं च, मनो-मलमपाकर्तुं सर्वार्थसिद्धगाख्यां तत्त्वार्थश्चातं समाधिशतकं इष्टोपदेशं जैनामिषेकं च, मूरक्षणार्थं यन्त्रमन्त्रशास्त्रं, देहदोषनिवारणार्थं कस्याणकारक-वैद्यप्रन्थं च प्रणिनायेति <sup>४</sup> कैश्चिदुल्लेसैर्विज्ञायते ॥

<sup>1 &</sup>quot;शान्ति शान्तिजिनन्द्र शान्तमनसस्वत्पादपद्मश्रयात् । सम्प्राप्ताः पृथिवीतलेषु बहुवः शान्त्यार्थिनः प्राणिनः ॥ कारण्यान्मम भाक्तिदस्य च विभो दृष्टि प्रसन्तां कुरु । त्वत्पादद्वयदैवतस्य गदतः शान्त्यष्टकं भक्तितः ॥ "

<sup>2 &</sup>quot; सूर्याकरणीष्णदि दृष्टि पाँगे बंकापुरवेंबुदरोळ् शान्तीश्वररं वंदिसि शान्त्यष्टकमं पेळि दृष्टियं पढेदु. "

<sup>3</sup> भरिं जैनेन्द्रमं भासुरमेनलोरेदं पाणिनीयके टीकं
बरेदं तत्त्वार्थमं टिप्पणदिनरिपिदं यन्त्रमन्त्रादिशाको॰
त्करमं भूरक्षणार्थं विरिचिति जसमं ताळिदं विश्वविद्याभरणं देवाळियाराधितपदकमळं पूज्यपादवतीन्द्रम् ॥ १४॥
—कर्णाटकभर्मपरीक्षाप्रन्ये वृत्तविकासः (११६० कि),

उपर्युक्तअन्थेष्वधुना शब्दावतार, सर्कप्रन्थ, यश्वमश्रक्षास, कश्याणः कारकवैद्यअन्थ, जैनाभिषेक, छन्दःशास्त्र, सारसङ्ग्रह इत्येते प्रन्था नोपरुष्यन्ते । तन्य कश्याण कारकवैद्यअन्थत्तु निविखवैद्यओके समादरणीयोऽस्ति । तन्य प्रयोगाः श्लोकाश्च केचन तत्र तत्र समुप्रअभ्यन्ते । श्लीपृज्यपादाचार्यस्तर्कः व्याकरणसिद्धान्ताद्यविखविषयेष्विपि निष्णात आसीदिति तद्विरिचतप्रन्थाव-कोकनेनावबुष्यते ॥

# श्रीपूज्यपादाचार्यस्य समयविचारः

आचार्यपुक्तवोऽयं किस्ताब्दाद्यशीत्युत्तरचतुःशत (४८२) तमाब्दादारम्य द्वाविंशत्युत्तरपश्चशत (५२२) तमाब्दपर्यन्तं राज्यशाशितु-गंक्रवंशीयस्य दुर्विनीतस्य शिक्षागुरुराभीदिति, स चार्चायवर्यस्तस्य समकालिक इति च हेब्बूरुशासनलेलादवगम्यत इति तच्छासनलेखमनु-क्रिस्थैव जुगरुकिशोरपण्डितेन "स्वामिसमन्तभद्र" प्रबन्धे समाधितक्रस्य

> सकलप्राणिहितार्थवागे क्जेगळ् पिक्तल्के कल्याणका-रकमं वाब्बलमं तेरळ्चि कळेयल् जंनेन्द्रमं चित्तदों-दु कळद्वं किडिसल् समाधिशतयोगप्रन्थमं पेळ्दु स-र्वकवीन्द्रस्तुतशुद्धचित्तनेसेदं श्रीपूज्यपादोत्तमं ॥ ७ ॥

> > --कर्णाटकसमयपरीक्षाग्रन्थे जक्कदेवकविः (१२३० कि).

जैनन्द्रं निजशन्दभागमतुरुं सर्वार्थसिद्धः परा सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्धकवितां जैनाभिषेकः स्वकः । छन्दः स्क्ष्मिषयं समाधिशतकं स्वास्थ्यं यदीयं विदा-माख्यातिह स पूज्यपादमुनिपः पूज्यो मुनीनां गणैः ॥ ४॥

—शवणवेह्युकस्थित ४०तमः विकासेवाः,

प्रस्तावनायां च प्रत्यपादि । स च स्वोक्ति प्रमाणायितुं कानि विस्प्रमाणा-न्युपस्थापयति स्म । तेषु हेञ्बूरुशासनलेखनं प्रधानमन्येषामिखलानां मूलाधार-मृतस्वात् । अतस्तदेवादी विमृत्यते । तथाहि—

"श्रामन्माधवमहाधिराजः, तस्य पुत्रः अविच्छिकाश्चमेश्वावमृथाभिषिकः श्रीमःकदम्बकुछगगनगभित्माछिनः श्रीमःकृष्णवर्ममहाराजस्य
प्रियभागिनेयः जननीदेवताइपर्यद्व एवाधिगतराज्यः विद्वत्कविकाञ्चननिकषोपक्षमृतः असंश्रमावनितसमस्तसामन्तमण्डलः अविनीतनामा श्रीमःकोक्कणिमहाराजः, तस्य पुत्रः पुत्राहराजाप्रियपुत्रिकापुत्रः विजृम्भमाणशक्तित्रयोपनितसमस्तसामन्तमण्डलः अन्दर्यालकूरुपौरुळरेपेनगराधनेकसमरमुखमखहुतमधानपुरुषपत्रापहारः विधसविहम्तीकृतकृतान्तामिमुखः शब्दावतारक रदेवमारतीनिबद्धवृहत्कथः किरातार्जुनीयपञ्चदशसर्गटीकाकारः दुर्विनीतनामा "
इत्यादि ॥

अस्यावशिष्टभागा विषयान्तरस् चकाः । एतच्छासनगतं 'शब्दावतार-कारदेवभारतीनिबद्धबृहत्कथः' इति पदं दुर्विनीतस्य विशेषणम् <sup>2</sup>। कर्णाटक-कविचरितकारमहाशयैरप्येवमेव प्रत्यपादि । तथाहि—''दुर्विनीतः, गक्रराजे-प्वेतदिभिधानवानेक आसीत् । केषु चित्ताम्रशासनेप्वस्य 'शब्दावतारकारः' 'देवभारतीनिबद्धबृहत्कथः' 'किरातार्जुनीयपश्चदशसर्गटीकाकारः' इत्येषां विशेषणानां सत्त्वात् अनेन शब्दावतारम्रन्थे। विरचित इति, गुणाद्धस्य कर्णाटक-भाषाबद्धा बृहत्कथा संस्कृतभाषायां परिवर्तितेति, भारविकृतिकरातार्जुनीयस्य पश्चदशतमसर्गस्य टीका व्यदेखीति च विज्ञायते" इति । पूज्यपादाचार्येण

<sup>1.</sup> Mysore and Coorg—A Gezetteer प्रथमभागस्य 373तमं पृष्टम्. <sup>2</sup> कर्णाटकमाषाभूषणस्य भूमिकायाः 12 तमंपृष्टम्. <sup>3</sup> Coorg inscriptions भूमिकायास्तृतीयपृष्टम्. <sup>4</sup> History of Kanarese Literature 25तमं पृष्टम्. <sup>5</sup> कर्णाटककविचारतम्। एतेषु नैकेनापि पूज्यपादाचार्यस्य समुचितसमयः सिध्यति.

<sup>... ?</sup> अते। दुर्विनीतेनाप्येकः शब्दावतारनामकप्रन्यो निरमायीति स्फूटमबगम्यते.

पाणिनीयव्याकरणस्य 'शब्दावतार' नामको व्याख्याग्रन्थो विरचित इत्युक्तमवोपार । अस्मात् 'शब्दावतार' नामसादृश्यात् रैस्यहाशयो हेब्बूहशासनगत ''शब्दावतारकार" पदं, युद्धिनीतस्य विशेषणं, पूज्य पादाचार्ययाचकिति मत्वा ''पूज्यपादाचार्यो दुर्विनीतस्य शिक्षागुरुरासी-दित्युक्तं Tim. 23 (तुंकूरुपान्तिय) शासने (हेब्बूहशासने) " इति समुक्षिकेख । तम्ब आन्तिजन्यम् ॥

प्तं हेन्त्रशासने प्रयपादाचार्यस्योक्षेत्राभावेऽपि तच्छासनपक्के विपरी-तार्थमियगच्छतां विमर्शकानामुक्तीर्विश्वस्य प्रयपादाचार्यस्य दुर्विनीतस्य च गुरुशिष्यभावं समकालिकस्वं च परिकरूप्य " प्रव्यपादचरितस्य राजावलीकथा-याश्चोलेखाः समयादिहष्ट्या न विश्वास्या " इत्युक्ता तान् दूरीकृत्य च प्रय-पादाचार्यो दुर्विनीतस्य शिक्षागुरुः समकालिकश्च समम्दिति यस्पतिपादितं कैश्चित्र तद्विचारक्षमम् ॥

देवनन्दिनो दर्शनसारे-

'' सिरिपुज्जपादसीसो दाविडसङ्गस्स कारगो दुर्छो। णामेण वज्जणन्दी पाहुडवेदी महासत्तो॥ २४॥ पश्चसए छन्वीसे विकमरायस्स मरणपत्तस्स। दक्सिणमहुराजादो दाविडसङ्घो महामोहो॥ २५॥"

इत्येतद्गाथाद्वयं समुपलभ्यते । पूज्यपादाचार्यस्य शिष्यो वज्रनन्दिमुनिः ५२६तमे विक्रमाठ्दे (४६८तमे किस्ताठ्दे) द्राविडसङ्घं स्थापयामासेत्यस्य गाथायुगलस्यार्थः । एतेन पूज्यपादाचार्यस्य द्राविडसङ्घापनाकालात्रृर्व-भावित्वसिद्धः स च तत्सङ्घस्थापनाकालादुत्तरकालभाविनो दुर्विनीतस्य सम-कालिकः शिक्षागुरुश्चासीदिति यदुक्तं जुगलकिशोरपण्डितपभृतिभिः कैश्चित्तवः संघटते । तर्हि पूज्यपादाचार्यस्य कोऽयं समय इत्यारेकायाम्—

(१) उपर्युक्तकथनेन किस्तद्वितियशताब्दीयात् समन्तभद्राचार्यात् पूज्यपादाचार्यस्यार्वाचीनत्वात् । (२) किस्ताब्दे ४६८तमे द्राविडसङ्ख-

स्थापकात् बज्जनन्दिमुनेस्तस्य गुरोः पूज्यपादाचार्यस्य पूर्वमावित्वात् । (१) राजावलीकथायां देवचन्द्रेज पूज्यपादाचार्यस्य समयः शालिवाहनश्वकाबदः ३००तम (किस्ताब्दः ३७८तम) इत्युक्तत्वात् । (१) पूज्यपादचरितेष्यस्यैव समयस्योक्षेत्वदर्शनात् (५) जुगमंदरलालजैनिमहाश्रयेनाक्ष्यभाषायां सम्पादितस्य तत्त्वार्थस्त्रस्य प्रस्तावनायां — "His date
of birth, as stated in the pattavalis, is the 10th of Jeth
Sudi, 308 Saka year ' इत्युक्तत्वात् । (६) वाधकप्रमाणावाधितत्वाच पूज्यपादाचार्यस्य समयः किस्ताब्दचतुर्थशतकस्यान्तिमभाग इति
सिध्यति ॥

#### श्रीमास्करनन्दी

तस्वार्धसुस्वोधवृत्त्याक्यस्यास्य प्रन्थस्य प्रणेताऽयमेव सुगृहीतनामा विवुधवरः । जैनसद्धान्तिकवहुगहनविषया अपि सुगमा यथा स्युस्तथा सुलभञ्जलितपदसरण्या प्रतिपादिता इत्यनस्प्रशंसाहीऽयं विद्वद्वरेण्यः । सतीष्विप वहीषु तस्त्रार्थस्त्रव्याक्यास्य नातिविस्तृतत्या नातिसङ्क्षेपत्या सुगमसुन्दरत्या वेयमतीव मनोहारिणीत्यस्मन्मतिः । तत्रान्यद्पि कारणं विद्यते यत्सकलतार्किकविद्वन्मण्डलमण्डनायमानेन श्रीमदकलङ्कदेवेन विरिचत-तस्वार्थराज्ञवार्षिकालङ्कारस्य पद्भयो बहुगस्तत्र तत्र सन्दर्भानुसारमुद्धृत्य संयोजिता अस्मिन् प्रन्थे। जैनसिद्धान्तविषयबुभुत्स्नां विदुषामतीवोपकार-कोऽवं प्रन्थ इति वक्तुमिच्छामः ॥

उद्दामविद्वानयं स्वजन्मना किं तस्थानं पवित्रीचकार ! कावस्य मातापितरो ! कान्यन्यान्यनेन मन्यरत्नानि प्रणीतानि ! इत्यादिविषयाणां द्वत्राप्युक्केस्वानुपरुक्षेस्तानववोद्धं बोधितं च न शक्तुम इति खिद्यतेऽस्मन्यानसम् । पतेनास्य समयगमकं साधनमपि नोपरुम्यत इति स्वृचितं भवति । तथाप्यस्य मन्यस्य तत्तद्व्यायान्त्यासितगद्यान्तर्गत ''महासद्वान्तः श्री- बिनचन्द्रभष्टारकस्तिच्छण्यपण्डितश्रीभास्करनिद्विरिचित " इति वाक्येन, एतद्रुत्थान्त्यगत—

तस्यासीत्सुविशुद्धदृष्टिविभवः सिद्धान्तपारङ्गतः ।

शिष्यः श्रीजिनचन्द्रनामकलितश्चारित्रभूषान्वितः ॥

शिष्यो भास्करनन्दिनामविबुधस्तस्याभवतत्त्ववित् । तेनाकारि सुस्नादिबोधविषया तत्त्वार्थवृत्तिः स्फुटं ॥

इत्यनेन श्लोकेन च संसूचितं किश्चिदवलम्बनमाश्रित्य विचार्यते-

प्रनथकर्ता स्वस्मिन् जिनचन्द्रभट्टारकस्य शिष्यत्वं प्रख्यापयित किछ । यद्यधुना जिनचन्द्राचार्यस्य समयोऽवगतो भवेत्तीर्हे ततस्तस्य शिष्यस्य भास्करनन्दिनोऽपि समयोऽनुमीयेत । किं तु जिनचन्द्रनामान आचार्या अनेके मुवनतल्लिदमलंचक्रुरिति विज्ञायते । कर्णाटककविचक्रवर्ती पोक्ष-महाकविः (९५०) स्वरचितशान्तिपुराणे—

> भा चन्दिनन्दिमुनिप स-दाचारर शिष्यरम् जिनचन्द्रमुनी-न्द्राचार्थर् त्रैलोक्य च-

राचररक्षाक्षमैककारणनिरतर्।। २५॥

इत्यादि श्लोकरेकं जिनचन्द्राचार्यं स्तौति । स तु चन्दिनन्दिमुनिपस्यान्ते-वासी । अस्य मास्करनन्दिनो गुरुर्जिनचन्द्राचार्यस्तु सर्वसाधुमुनिपस्य शिष्य इति स्वापितः । अते।ऽनयोभिन्नत्वं प्रतीयते ॥

श्रवणवेळुगुळास्थित (६९) शासनछेले द्वितीयमाघनन्याचार्यानन्तर-मेको जिनचन्द्राचार्यः समाख्यातः । प्रायस्स एवायं जिनचन्द्राचार्य इति वितर्कथामः । स च माघनन्याचार्यः पश्चाशदुत्तरद्विशताधिकसहस्रतमाञ्द (१२५०) जीवित इत्युक्तिलितत्तादितिहाससंशोधकैः कैश्विद्विपश्चिद्विस्त-स्मादुत्तरकाळमाविनो जिनचन्द्राचार्यस्य काळः उपपश्चससत्युत्तरद्विशताधिक-

#### xlviii

सहस्रतमाब्द (१२७५) इत्यभ्यूषाते । तस्य चान्तेवासी श्रीमास्करनन्दि-विबुधः किस्तीयत्रयोदशतमशतकस्यान्तिम कालिक इति सम्भावयामः । अयं तु विषयो विमर्शकविमर्शाधीन इति न प्रतन्यते ॥

#### उपसंहारः

अयं च अन्योऽघोदिशितताल्पत्रमयपुस्तकत्रयसाहाय्येन संशोधि-तोऽस्ति । तत्रैतत्कोशागारीयपुस्तकमेकं, श्रवणबेळुगुळनिवासिमिः श्री एस्. ऐ. ब्रह्मस्रिशास्त्रिमिः प्रेषितमेकं, चामराजनगरिनवासिमिः श्री-ज्ञानेश्वरपण्डितैः प्रेषितमेकम् । त्रीण्यतानि पुस्तकानि यथाकमं 'क' 'ख' 'ग' इति सङ्गितितानीति बोद्धत्र्यानि । तत्र 'क' पुस्तकं पायः शुद्धमपि बहुत्र तस्मिन् अन्थपाता वर्तन्ते । द्वितीयतृतीयपुस्तकयोः साहाय्येनोप-रूठधानि समुचितपदानि तत्र तत्र संयोज्य समीकृताः । इमे 'ख' 'ग' पुस्तके अपि प्रायः शुद्धतरे एव । एतेषु पुस्तकेषु राजवार्तिकादिषु च यत्र ये पाठभेदा दृष्टाः तत्र ते भेदाः केषां चिस्किठिनपदानां प्रतिपदानि च टिप्पण्यामुपदर्शितानि ॥

अस्याः प्रस्तावनायाः समुक्षेत्रने येषां पुस्तक, प्रस्तावना, शासन-हेसादीनां सहायता समुपल्डना तेषां नामोक्षेत्रनानि तत्र तत्रैव कृतानीति नात्र पुनरुक्तेर:वश्यकता । अस्मिनवसरे तत्तक्षेत्रकानामुपर्युक्तप्रन्थप्रेषक-महाशयानां चोपकारं स्मारं स्मारं विरमामः ॥

> ए. ञान्तिराजशास्त्री. (न्यायतीर्थ, आस्थानमहाविद्वान्)

# शुद्धाशुद्धपत्रिका

| पृष्ठम्    | पीक्कः     | अशुद्धम्        | गुद्रम्            |
|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 4          | १४         | विधं-           | विधम्।             |
| १५         | २८         | प्रतिषेधार्थ।   | प्रतिषेघार्थ       |
| २२         | २३         | दत्त्रा         | दं <del>न</del> ूर |
| <b>,</b> , | २४         | य               | या                 |
| २४         | ૪          | मर्यायो         | पर्यायो            |
| ४६         | १८         | तिस्रो          | तिस्रो             |
| 46         | ં શ્રુપ    | पर्वतयो         | पर्वतयोः           |
| ,,         | २३         | स्तद्विभाः      | स्तद्विभा          |
| ५९         | २३         | पद्म            | पदा                |
| ६०         | eq         | योजनसस्रं       | योजनसहस्रं         |
| ६५         | રક         | हरिवर्षकाश्च    | हारिवर्षकाश्च      |
| ७१         | २३         | अन्तगतो         | अन्तर्गतो          |
| ७९         | १०         | सिद्धे          | सिद्ध              |
| 17         | ११         | लेश्याचा        | लेश्याव            |
| ૮રૂ        | २३         | शन्तार          | शतार               |
| 64         | 7.         | उपरिष्ठे        | उपरिष्ठे           |
| ८९         | રક         | तैरधिकास्त      | कैरधिकास्ते        |
| ९०         | २२         | पति             | पीत                |
| "          | ,,         | शेषेशु          | <b>दोषषु</b>       |
| ९६         | •          | आदियोंषां       | आदिर्येषां         |
| १०६        | १६         | मिस्नसानिमित्ता | विस्रसानिमित्ता    |
| ११०        | <b>१</b> २ | प्रदेश          | प्रदेशे            |
| "          | १५         | शक्तवत्         | शक्तिवत्           |
| १११        | <b>२२</b>  | त्वसङ्ख्रेथ     | त्वस्क्कुचेय       |
| ११३        | २०         | तर्द्धनेक       | तर्धनक             |
| ,,         | २१         | प्रत्ययम्य      | प्रत्ययस्य         |
| ११५        | १३         | स्यत्           | स्यात्             |
| ११७        | ર          | कथञ्चिचित्      | कथाञ्चन्           |
| ११८        | 8          | सुस्वा          | सुखा               |
| १२३        | २२         | द्विविधम        | द्विविधम्          |

| <b>पृष्ठम्</b>  | पश्चिः   | भग्रदम्                                                 | गुद्धम्             |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| १२५             | 35.      | रसादय                                                   | रसादयः              |
| १४१             | १९       | द्यक्षयापि                                              | द्यपेक्षयापि        |
| १४६             | १२       | ाचस्य                                                   | वाद्यस              |
| 580             | 4        | स्रभाव                                                  | <b>स्वभा</b> वः     |
| १५६             | 벟        | परोपरोधाकरणऽ                                            | परोपरोघाऽकरण        |
| १५७             | ?        | कथाश्रयणम्                                              | कथाश्रवणम्          |
| 160             | २५       | प्रत्र                                                  | पत्र                |
| १८१             | १८       | चार्यायां                                               | चर्यायां            |
| १८५             | १३       | <b>र</b> ष्ट्रयसंयत                                     | <b>दृष्ट्यसं</b> यत |
| १९०             | १३       | अष्टविंशति                                              | अष्टाविंशति         |
| १९२             | २२       | प्रात्यख्यान                                            | प्रत्याख्यान        |
| १९३             | •        | श्चितुर्भि                                              | अनुभि               |
| <b>)</b> >      | १९       | द्वा                                                    | ह्ये .              |
| ९५              | લ્       | प्रत्यप्यक्तं                                           | प्रत्यप्युक्तं      |
| १९८             | 2        | निमाण                                                   | निर्माण             |
| २००             | २८       | तद भया                                                  | तदपेक्षया           |
| २११             | •        | ताड                                                     | ताडन                |
| २१४             | <b>ર</b> | <b>मिइत्यत्रोच्यते</b>                                  | मित्यत्रोच्यते      |
| २१६             | २३       | आवमौदार्य                                               | आवमौदर्य            |
| 28 9            | ११       | सङ्गीर्तनानुस्मरण                                       | सङ्गीतंनानुस्मरण    |
| <b>)</b>        | १३       | वैयापृत्य                                               | I वैयापृत्य         |
| <b>&gt;&gt;</b> | २६       | श्रोक                                                   | श्रोक               |
| २१९             | 2        | पकाम                                                    | एकाम्र              |
| <b>&gt;</b>     | २२       | तद्भिपरीतं                                              | विपरीतं             |
| २२४             | २९       | पुलकाद्यः                                               | पुलाकादयः           |
| २४०             | १२       | बन्धा                                                   | बन्धः               |
| "               | १३       | गुणानः                                                  | गुणानां             |
| २४८             | 2        | अथ तस्वार्थसुखबोध-<br>वृत्तेः सृत्राणामका-<br>रादिकोशः. | अथ सूत्राणामका-     |

ी। श्रीमत्पन्नगुरुभ्यो नमः ॥

#### भास्करनान्दि विरन्तिता

# सु ख बो बा

# त त्वा थं मृतिः

जयन्ति कुमतध्वान्तपाटने पदुभास्कराः। विद्यानन्दाः सतां माश्याः पूज्यपादा जिनेश्वराः॥

अथातिविस्तरमन्तरेण <sup>1</sup> विमितप्रतिबोधनार्थमिष्टदेवतानमस्कारपुर-स्सरं तत्त्वार्थसूत्रपदविवरणं क्रियते । तत्रादौ नमस्कारस्रोकः—

> मोक्षमार्गस्य नेतारं मेत्तारं कर्मभूशृताम्। क्षातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गणलन्धये॥

अस्य समुदायार्थः कथ्यते—मोक्षोपायस्योपदेष्टारं सकलजीवादि-तत्त्वानां क्षातारं कर्ममहापर्वतानां मेत्तारं भगवन्तमर्हन्तमेवानन्तक्षानाद्ये-तद्गुणप्राप्तवर्थं वन्देऽहं तस्यैव सकलप्रमाणाविरुद्धानेकान्तात्मकार्थ-भाषित्वादिति । किंस्वरूपोऽसौ मोक्षमार्ग इति केनचिदासन्नभव्येन परिपृष्टे सत्याचार्यः प्राह—

# सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥१॥

सम्यक्राब्दः प्रशस्तवाची । स च दर्जनादिभिस्त्रिभिर्विशेषणत्वेन प्रत्येकमभिसम्बध्यते — सम्यग्दर्भनं सम्यग्द्यानं सम्यक्चारित्रमिति । यज्जीवादीनां याधातम्यश्रद्धानं भक्षानस्य सम्यग्व्यपदेशहेतुस्तत्सम्यग्दर्श-

नम् । 1 तेषामेव याथातम्यनिश्चयः सम्यग्हानम् । संसारकारणविनिवृत्ति प्रत्युद्यतस्य सम्युकानिनी बाह्याभ्यन्तरिक्रयोपरमः सम्यक्चारित्रम्। पच्यति दक्यते दनेन दृष्टिर्वा दर्शनम्। जानाति बायते दनेन बातिर्वा बानम्। चरति चर्यते चरणमात्रं वा चारित्रम्। मोक्षणं मोक्षः। स च द्रव्यभाव-स्वभावसकलकर्मसंक्षये पुंसोऽनन्तक्षानादिस्वरूपलाभः। मृष्टोऽसौ मार्गः। मृग्यत इति वा मार्गः। सं च संसारकारणविनिवर्तनसमर्थो मोक्षप्राप्त्यु-पाय उच्यते । स च समुदितसम्यग्दर्शनादित्रितयात्मक एव । व्यस्तस्य सद्दर्शनादेर्मोक्षहेतुत्वानुपपत्तेः। रसायनविषयव्यस्तश्रद्धानादेः सर्वव्याधि-विनिवृत्तिहेतुत्वाभाववत्। किंच संसारकारणं देहिनां मिथ्याभिनिवेशाऽ-श्नानविपरीतचरणरूपमन्यतमापाये संसरणापकर्षविशेषाऽनिश्चयात्। तश्च त्रिविधं संसारकारणं दर्शनमात्रेण ज्ञानमात्रेण <sup>2</sup> चरणमात्रेणैकैकेन द्वाभ्यां वा न निवर्तते । तत्प्रतिपक्षभूतेन तत्त्वश्रद्धानादित्रयेणैव तस्य निवर्तयितुं शक्यत्वात्। न चाश्रानमात्रहेतुकः संसारस्तत्त्वश्रानोत्पत्तावश्राननिवृत्ता-वपि संसारेऽवस्थानसंभवात् । अन्यथाप्तस्य तत्त्वोपदेशाघटनात् । अञ्चाना-संयम<sup>3</sup>हेतुनियतत्वमपि न संसारस्य घटते। स्वयमाविर्भूततत्त्वक्कानवैराग्य-स्याक्षानासंयमाभावेऽपि संसारावस्थानाभ्युपगमादन्यथा तत्त्वोपदेशा-भावलक्षणस्योक्तदोषानुषङ्गस्य तद्वस्थत्वात्। ततो मिथ्यादर्शनादित्रितय हेतुक एव संसार इति भावनीयम्। तस्यात्यन्तनिवृत्तिलक्षणश्च मोक्षः सम्यग्दर्शनादित्रितयसाध्य एवेति च 4निश्चयः। तर्हि सयोगकेवलिनः प्रकृष्टसम्यग्दर्शनादित्रितयाविभवि सति मिथ्यादर्शनादित्रितयनिवृत्ति-लक्षण एव मुक्तिप्रसङ्गात्कथं भवतां जैनानामपि मते आप्तस्य तत्त्वोपदेशना-सम्भाव्यत इति चेन्न-कायादि वोगत्रयसम्भवात्। योगा ह्यचारित्रेऽन्त-र्भवन्ति तेषां त्रयोदशगुणस्थानव्यापित्वात्। कायादिक्रियानिवृत्तिकारण-स्यायोगकेवलिसमुच्छिन्नकियानिवृत्तिपरमशुक्रध्यानस्य चारित्रेऽन्तर्भाव-वत्। अत एव अयोगकेविक्षचरमसमयवर्तिरत्नत्रयसंपूर्णतैव सकलसंसारो-च्छेदनिबन्धनमित्यत्र बोद्धव्यम्। अत्र पुनर्विशेषेण मिथ्यात्वोदयजनितदुरा-गमवासनावासितान्तःकरणाः परवादिनो मुक्तेरुपायं मुक्तिस्वरूपं चान्यथा प्रतिपादयन्ति प्रमुग्ध<sup>6</sup>लुब्धलोकानाम् । तथा हि—सकलनिष्कलाप्तप्राप्तमन्त्र\_

<sup>1</sup> जीवादीनामेवेत्यर्थ:. 2 आचरणमात्रेण-क. ग. 3 निमित्तत्वमपि-ख. निहितत्वमपि-ग. 4 निश्चेय:-ख. 5 योगसम्भवात्-क, ग. 6 मुग्ध-क.

तन्त्रापेक्षदीक्षालक्षणात् 1 श्रद्धामात्रानुसरणान्मोक्ष इति सैद्धान्तवैशेषिकाः। द्रव्यगुणकर्मसामान्यसमवायान्त्यविशेषामावामिघानानां 2 साध्यम्यवैधर्म्यान्वष्ठायान्त्रात् ज्ञानमात्रान्मोक्ष इति तार्किकवैशेषिकाः। त्रिकालभस्मोद्ग्लनेख्यालङ्कुकपदानप्रदक्षिणीकरणात्मविडम्बनादिक्षियाकाण्डमात्रानुष्ठा न्नादेव मोक्ष इति पाग्रुपताः। सर्वेषु पेयापेयभक्ष्याभक्ष्यादिषु व निश्चलन्त्रात्मोक्ष इति पाग्रुपताः। सर्वेषु पेयापेयभक्ष्याभक्ष्यादिषु व निश्चलन्त्रात्मोक्ष इति कालाचार्यकाः। तथा च चित्रिकमतोक्तिः—मदिरामोद्गेयुरवदनसरसप्रसन्नद्वद्यः सव्यपाद्यंसमीपविनिवेशितशक्तिः शक्तिमुद्रासनधरः स्वयमुमामहेश्वरायमाणो नित्यामन्त्रेण पार्वतीश्वरमाराध्येदिति मोक्षः। प्रकृतिपुरुषयोविवेकस्थातेमोक्ष इति साङ्ग्र्धाः। नैरात्म्यादिननिवेदितसम्भावनातो मोक्ष इति दशबलशिष्याः। अङ्गाराञ्जनादिवत् स्वभावादेव कालुष्योत्कर्षप्रवृत्तस्य चित्तस्य न कुतश्चिद्वग्रुद्धिरिति जैमिनीयाः। सति धर्मिणि धर्माश्चिन्त्यन्ते ततः परलोकिनोऽभावात्परलोकाभावे कस्यासौ मोक्ष इति समवाप्तसमस्तनास्तिकाधिपत्या बार्हस्यत्याः। परमञ्जसदर्शनवशादशेषमेदसंवेदनाऽविद्याविनाशान्मोक्ष इति वेदान्तिवादिनः॥

नैवान्तस्तत्त्वमस्तीह न बहिस्तत्त्वमञ्जसा। विचारगोचरातीतेः शृन्यता श्रेयसी ततः॥

इति पश्यतोहराः प्रकाशितशुन्यतैकान्ततिमिराः शाक्यविशेषाः। तथा—क्वानसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मसंस्काराणां नवात्मगुणाना-मत्यन्तोच्छित्तर्मुक्तिरिति काणादाः। तदुक्तम्—

बहिः शरीराद्यद्व्यमात्मनः सम्प्रतीयते।
उक्तं तदेव मुक्तस्य मुनिना कणभोजिना॥ इति॥
निरास्रवचित्तोत्पित्तमींक्ष इति ताथागताः। तदुक्तम्
दिशं न काञ्चिद्विदेशं न काञ्चिश्रैवाविं गच्छति नान्तिरक्षम्।
दीपो यथा निर्वृतिमभ्युपेतः
स्रेहस्रयात्केवलमेति शान्तिम्॥

<sup>1</sup> श्रद्धामात्रानुस्मरणात्—क. 1. 2 पदार्थानां साधर्म्यः—ख. 3 निःशङ्कचित्तवृत्तादृ-त्तात्—ख. 4 कुलाचार्यकाः—ख.

दिशं न काञ्चिद्विदिशं न काञ्चि-श्रेवाविनं गच्छिति नान्तिरिक्षम्। जीवस्तथा निर्वृतिमभ्युपेतः क्षेत्राक्षयात्केवलमेति शान्तिम्॥ इति॥

बुद्धिमनोऽहङ्कारविरहादिखलेन्द्रियोपरामावहासदा द्रष्टुः स्वरूपेऽव-स्थानं मुक्तिरिति कापिलाः। यथा घटविघटने घटाकारामाकाशीभवेसथा देहोच्छेदात्सर्वः प्राणी परे ब्रह्मणि लीयत इति ब्रह्माद्वैतवादिनः। एवमझात-परमार्थानां मिथ्याद्दशामेतेऽन्येऽपि दुर्णया बहवः सन्ति। ते च युक्तया विचार्यमाणा यथार्थतया न व्यवतिष्ठन्ते। तथा हि—

न तावत्केवलं श्रद्धामात्रं श्रेयोर्थिनां श्रेयः संश्रयाय भवति । यथा न बुभुश्चितवशादुदुम्बराणां पाको जायते । नापि पात्रावेशादिवन्मन्त्रतन्त्रा-भ्यासादात्मदोषप्रक्षयो भवति, संयमानुष्ठानक्केशवैयर्थ्यप्रसङ्गात् । तथा न दीक्षामात्रमेव मुक्तेः कारणं भवितुमर्हति, संसारसमुद्भृतपूर्वदोषाणां पुंसो दीक्षाक्षणान्तरे पश्चादप्युपलम्भसम्भवात् । नाप्यर्थपरिक्षानमात्रं क्रियाश्रद्धानरहितं विवश्चितकार्यकारि स्याब्लोकेऽपि हि न पयःपरिक्षानमाने मेव तर्षापकर्षकारि दर्षामण् वा शिष्टैरिति । तथा चोक्तम्—

श्नानहीने क्रिया पुंसि परं नारभते फलम्। तरोक्छायेव किं लभ्या फलश्रीनेष्टदिश्मिः॥ श्नानं पङ्गी क्रिया चान्धे निःश्रद्धे नार्थकृद्धयम्। ततो श्नानिक्रयाश्रद्धात्रयं तत्पदकारणम्॥

#### अन्यचाक्तम्--

हतं झानं कियाशून्यं हता चाझानिनः किया। धावक्रप्यन्धको नष्टः पश्यक्षपि च पङ्गकः॥ इति॥

तथा यदि निःशङ्कात्मप्रवृत्तिर्मोश्चहेतुरिष्यते तदा कौलानामिव तत्स-म्भवात् वकादीनामिप मोक्षप्रसङ्गः स्यात्। तथा प्रकृतिपुरुषयोर्धकेतर योर्नित्यव्यापिस्वभावयोः कथं वियोगः समुपलभ्येत? येन तद्वियोग-दर्शनं मोक्षहेतुत्वेन साङ्क्ष्यानां घटेत। तथा चेतसि नैरात्म्यादिप्रतिभा- समावनामात्रादेव मोक्षाभ्युपगमे सौगतेभ्योऽतितरां विप्रयुक्तकामिनां । मोक्षप्रसङ्गः स्यात् स्फुटतरभावनासम्भवात् । तदुक्तम्—

> पिहिते कारागारे तमिस च सूचीमुखाप्रनिर्में । मिय च निमीलितनयने तथापि कान्ताननं व्यक्तम् ॥इति ॥

सभावान्तरपरिणामात्मकत्वान्मणिमुक्ताफलादिवदात्मनो क्षयोपि <sup>2</sup>स्वहेतुरभ्युपकर्तुं शक्यत एव। तथा पृथिव्यादि <sup>3</sup>तत्सहेतुकत्वात्तद-हर्जातबालकस्तनेहातो रक्षाव्यापारदर्शनाङ्गवान्तरस्मृतेश्च पृथिव्यादिभूते-भ्योऽर्थान्तरभूतो जीवः प्रकृतिज्ञः कथंचिक्रित्यः सर्वथास्तीत्यभ्युपगन्त-व्यम्। तथा प्रत्यक्षादिप्रमाणोपपन्नत्वेन स्वयं प्रतीयमानजन्ममृत्युसुखदुःखा-दिविवर्तैर्जगतो वैचित्र्यदर्शनात्कथमशेषभेदसंवेदनमविद्यारूपं स्यात् ? येन वेदान्तवादिनां ब्रह्माद्वैतदर्शनं जगतो भेददर्शनलक्षणाविद्याविनाराहेतु-त्वेन मुक्तिहेतुर्भवेत्। तथा सौगतानां सर्वथा सर्वशून्यतावादोऽपि न घटते-शून्यं तत्त्वमहं वादी प्रमाणबलेन साधयामीति वचनविरोधप्रसङ्गात्। सिद्धमेतत्-प्रमाणोपपन्नस्यात्मनः सम्यग्दरीनन्नानचारित्रात्मको मोक्षमार्गो मोक्षमार्गत्वान्यथानुपपत्तेस्तथाविधपाटलीपुत्रादिमार्गवदिति । तथा स्वहेतुतो मुक्तस्यात्मनः सांसारिकविनश्वरक्षानसुखाभावेऽपि सकल-कर्मक्षयोद्भृतनित्यातिरायश्चानसुखात्मकत्वमेषितव्यमेव अन्यथेच्छाद्वेषाद्यभाववत्तदभावे लक्षणशून्यस्य मुक्तात्मनोप्यभाव -स्यादुष्णत्वस्यासाधारणलक्षणस्याभावेऽग्नेरभाववत् । किंच सदाशिवेश्वरादयः संसारिणो मुक्ता वा ? यदि संसारिणस्तदा कथं तेषा-माप्तता स्यात् ? अथ मुक्तास्ते ऽभ्युपगम्यन्ते तर्हि क्रेशकर्मविपाकाशयै-रपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरस्तत्र निरितशयं सर्वन्नबीजमिति यत्पतञ्जलि-जिंदिपतमन्यव

> पेश्वर्यमप्रतिहतं सहजो विरागः सृष्टिनिसर्गजनिता विश्वतेन्द्रियेषु । आत्यन्तिकं सुखमनावरणा च शक्ति-क्षीनं तु सर्वविषयं भगवंस्तवैव॥

<sup>1</sup> मोक्षः प्रसङ्गः स्व ग. 2

इत्येतत्सर्वमनुपपन्नमेव स्यान्मुकेषु क्षानाद्यसम्भवेषु सर्वक्षत्वादिवचन-विरोधात्। तथानेकजन्मसङ्कान्तेर्यावदद्याक्षयत्वं पुंसो यदि सिद्धं तदा मुक्तयवस्थायां कुतो हेतोस्तस्य हानिः सौगतैः प्रतिपाद्यतः ? तथा सकल-मलापाये द्रष्टुः स्वरूपावस्थानं यदि कापिकैः सर्वथा बुद्धिरहितं प्रति-पाद्येत तदा तस्य कुम्भादिवदचेतनत्वमेवापनिपद्येत। अथ यत्रैवात्मनि चक्षुरादीन्द्रियसद्भावस्तत्रैव बुद्धिभवेन्न पुनर्मुकात्मिन तदभावादिति मतं तद्ययुक्तमन्धस्यापि सत्यस्तप्रदर्शनसम्भवात्। तथा यद्येकं ब्रह्म निस्त-रक्तं कुतिश्चत्प्रमाणाद्वेदान्तवादिनां मते सिध्येत्तदाकाशे घटाकाशव-तत्रेदं सर्व जगलीयते। न चादोऽस्ति। अथ मतमेतत्—

एक एव हि भात्यत्मा ¹ देहिदेहे ब्यवस्थितः। ² एकधा बहुधा ³ वापि दृश्यते जलचन्द्रवत्॥ इति॥

तद्प्यनुचितं—यथाकाशे एकरूपश्चन्द्रो जलादिषु चानेकरूपश्च जलैरुपलभ्यते, तथा सकलमेदेभ्योऽन्यत्र नैकस्वभावं ब्रह्म संवे उते किं तर्ह्यनेकस्वभावमेव देहादिभेदेषु प्रवर्तमानं संवेद्यत इति न ब्रह्मैकं नामे-त्यलमितिविस्तरेण। जिनमतोक्तस्यैव मोक्षस्वरूपस्य प्रमाणोपपन्नत्वसम्भवात्। तदुक्तम्—

> आनन्दो ज्ञानमैश्वर्यं वीर्यं परमस्क्ष्मता । एतदात्यन्तिकं यत्र स मोक्षो जिनशासने ॥ इति ॥

तत्र सम्यग्दर्शनलक्षणप्रतिपादनार्थमाह—

## तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥ २ ॥

तेषां भावः सक्रपभवनं तत्त्वं—जीवादिवस्तुयाथात्म्यमित्यर्थः। तत्त्वेनार्यन्ते ज्ञायन्त इति तत्त्वार्था जीवादयो वक्ष्यमाणलक्षणास्तेषां श्रद्धानम्।
दर्शनमोहोपरामक्षयक्षयोपरामापेक्षं विपरीताभिमानरहितमात्मस्वरूपं
सम्यग्दर्शनं प्रत्येतव्यम्। इदं लक्षणमितव्याप्तयव्याप्तयसंभवदोषरिहतत्वादनवद्यम्। रुचिः सम्यक्त्विमिति केचिदाहुः। रुचिश्चेच्छाभिलाष इत्यनर्थानतरम्। सा च चारित्रमोहप्रकारस्य लोभकषायस्य भेदस्तिस्थि सम्यक्त्वलक्षणेक्षीक्रियमाणेऽतिव्याप्तयव्याप्तिलक्षणदोषद्वयप्रसङ्गः स्यात्। तथा हि-

<sup>1</sup> देहे देहे - ख. 2 एकदा - ख. 3 चापि - ख.

यदा स्वस्य बंहुश्चतत्विच्यापयिषया <sup>1</sup> निराचिकीर्षया परमतस्वरूपजिक्वास्या भगवद्दंत्सर्वक्वभाषितागमविषयानि जीवादिपदार्थानवबोद्धिन्छिन्त मिथ्यादृष्ट्यस्तद्दा तेषामिष सम्यग्दृष्टित्वं प्राप्नोतीत्यितिव्यक्तिमं रुक्षणस्य दोषः स्यात्। तथा निरवशेषमोहस्य संक्षयाद्द्वतः सम्यग्दर्शनाभावो भवेदित्यव्याप्तिर्नाम रुक्षणस्य दोषः समापृनिपद्यते। तस्मादेतरुक्षणं सम्यक्त्वस्य परित्यज्यते इति। तच्च सम्यग्दर्शनं सरागवीतरागविकल्पाद्विविधम्। प्रशमसंवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिरुक्षणं सरागसम्यक्त्वम्। आत्मविद्युद्धिमात्रं वीतरागसम्यक्त्वमिति। रागादीनामनुद्देकः धशमः। संसारभीरुता संवेगः। जीवेषु दयानुताऽनुकम्पा। सर्वक्षवीतरागप्रणीत-परमागमे यथैव जीवादिर्थः प्रतिपादितस्तथैव सोऽस्तिति मितर्यस्यस्ति स आस्तिकस्तस्य भावः कर्म वास्तिक्यम्। सत्येवास्तिक्ये प्रशमादीनां व्यस्तसमस्तानां सम्यक्त्वामिव्यञ्जकत्वम् । तदभावे मिथ्यादृष्टिष्विप प्रशमादित्रितयस्य सम्भवात्। आस्तिक्यं पुनः केवरुमि सम्यग्दर्शनस्यामिव्यक्तिहेतुरित्यस्य सम्भवात्। सम्यग्दर्शनोत्पत्तिहेतुद्वयसंसूत्रनार्थ-स्यामिव्यक्तिहेतुरित्यस्य प्रसक्तेन । सम्यग्दर्शनोत्पत्तिहेतुद्वयसंसूत्रनार्थ-सिद्युच्यते—

## तिन्नसर्गाद्धिगमाद्वा ॥ ३॥

यद्यपि प्रकृतत्वानमोक्षमार्गोऽत्र प्रधानस्तथापि तच्छन्दोपादानसामध्येन सम्यग्दर्शनस्य परामर्शः। निसर्गः स्वभावः। जीवाद्यर्थस्रूष्पाव-धारणमिष्ठगमः। तत्सम्यग्दर्शनं निसर्गादिष्ठगमाद्वा समुत्पद्यत इति समुदायार्थः। सर्वथाप्यनवबुद्धजीवाद्यर्थस्वरूपस्य पुंसः श्रद्धानाभा-वाद्यद्वपि निसर्गजेप्यथिषिगमः कियानित्त तथा यथासम्भवं दर्शनमोह-स्योपशमः क्षयः क्षयोपशमो वान्तरङ्गो हेतुरप्युभयसम्यक्त्वसाधारणत्वादित्त, तथापिपरोपदेशमन्तरेणयज्ञायते तिश्वसर्गजमित्याख्यायते।यत्पुनः परोपदेशपूर्वकजीवाद्यर्थनिश्चयादाविभवित तद्धिगमजमित्यनयोरयं मेदः। दर्शनस्य विषयत्वेनोपश्चिप्तजीवादितत्त्वप्रतिपादनायाह—

## जीवाऽजीवास्रववन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम् ॥ ४ ॥

तत्र चेतनालक्षणो जीवः। चेतना च ज्ञानाद्यात्मका। अजीवः पुन-स्तद्विपरीतलक्षणः। कर्मागमनद्वारमास्रवः। स च मिथ्यादर्शनाद्यात्मको

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> निराचिकीर्षतः-क. ग.

द्रव्यभावरूपः । पुद्रलपर्यायो द्रव्यरूपश्चेतनपर्यायो भावरूपः । जीवस्यं चेतनाऽचेतनकर्मसम्बन्धो बन्धः । सोऽपि पूर्ववद्द्रव्यभावमेदाद्विविधः । मिथ्यादर्शनादिचेतनकर्मणा सह जीवस्य तादात्म्यलक्षणसम्बन्धो भाव-बन्धः । पौद्रलिकाऽचेतनकर्मणा सह संयोगरूपः सम्बन्धो जीवस्य द्रव्य-बन्धः । अपूर्वकर्मागमिन्द्रोधो गुप्तिसमित्यादिष्टेतुकः संवरः । सोपि द्रव्य-भावविषयत्वाद्वेधा । देशतः सञ्चितकर्माभावो निर्जरा । सापि पूर्ववद्रव्यभाव-रूपा । सोपाया निरुपाया च सम्भवति । ध्यानादितपोभिः कर्मविपाकहेतुका सोपाया । स्वकालेनेव कर्माभावविषया निरुपाया निर्जरा । संवरो निर्जरा-हेतुकः । सकलद्रव्यभावकर्माभावो मोक्षो जीवस्येति सम्बन्धः । कथं-चित्तद्वयतिरेकात् सामानाधिकरण्येन जीवादय एव तत्त्वमिति व्यप-दिश्यन्ते । तेषामेव सम्यग्दर्शनादिजीवादीनां संव्यवहारविप्रतिपत्तिनिरा-करणार्थं नामादिनिक्षेपविधिमाह—

#### नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्नचासः॥५॥

जातिद्रव्यगुणिकया अनपेक्ष्य संज्ञाकरणं नाम। तदनेकविंध-काष्ठलेप्यिचित्रकर्माक्षनिक्षेपादिषु सोऽयिमित्येकत्वािमसन्धानेन हतनामकस्य
वस्तुनः प्रतिकृतिः स्थाप्यमाना स्थापना। सा सद्भावासद्भावभेदाद्वेधा।
आकारवती सद्भावस्थापना। अनाकाराऽसद्भावस्थापना। भविष्यत्पर्यायािममुखमतीततत्पर्यायं च वस्तु द्रव्यम्। तिद्विविधमागमद्रव्यं नो आगमद्रव्यं चेति। तत्र जीवप्राभृतक्षोऽनुपयुक्तश्चतविकल्पाधिरूढः पुरुष 2 आगमजीवद्रव्यम्। नो आगमद्रव्यं तु त्रिविध-जीवप्राभृतक्षश्चरीरं नो आगमद्रव्यं
भावि नो आगमद्रव्यं, अतद्वयतिरिक्तं नो आगमद्रव्यं चेति। प्रथमं त्रिकालवृत्तिभेदाित्रिविधम्। शरीरस्य नो आगमद्रव्यत्वं चानुपयुक्तागमजीवद्रव्यः
सम्बन्धासद्वदिर्भृतत्वाश्च बोद्यव्यम्। अनागतस्वपरिणामयोग्यं वस्तु भावि
नो आगमद्रव्यम्।तत एव तन्मुख्यमितरत्त्यवमुण्चिरतिमिति प्रतिपत्तव्यम्।
तद्व्यतिरिक्तं नो आगमद्रव्यं द्वेधा-कर्म नोकर्मभेदात्। कर्म नो आगमद्व्यमनेकिविधं-क्रानावरणादिकर्मविकल्पात्। तद्वन्नो कर्म नो आगमद्रव्यम्।
शरीरोपचयापचयनिमित्तपुद्रलद्रव्यस्यानेकरूपत्वात्। तस्यापि नो आगम-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सोपायात्रिरुपायात्सम्भवति-क. ग. <sup>2</sup> आगमद्रव्यजीव:-क. <sup>3</sup> तद्वयतिरेकि-ख.

द्रव्यसम्बन्धादेव श्रायकरारीरवत् । तद्वयितिरक्ततं च कर्म नोकर्मणोरीदारिकादिश्रायकरारीरत्वाभावात् भावि नो आगमद्रव्यत्वाभावाश्च निश्चीयते । वर्तमानतत्परिणामात्मकं द्रव्यमेव भावः । सोप्यागम नो आगमविकस्पात् द्विप्रकारः । तत्र जीवप्राभृतश्चस्तदुपयुक्तश्चर्यविकस्पाधिकृढो विवश्वितः पुरुष आगमभावस्तद्विहर्भूतो वर्तमानपर्यायाविष्टो नो आगमभावस्ततोऽन्यत्वात् । तच्छन्देन सम्यग्दर्शनादिजीवादयः परामृश्यन्ते । न्यासो
निश्चेपः प्रकृपणेत्येकोऽर्थः । तेषां सम्यग्दर्शनादिजीवादीनां न्यासो लोकसमयाविरोधेन यथोदाहरणं योजनीयः । ते च श्वानादिजीवादयः श्रद्धानविषया नामादिभिनिश्चिताः सम्यगिषकाराः। त्यरमार्थसन्तः सुनिश्चितासम्भवद्वाधकप्रमाणत्वात् संवेदनमात्रविद्यलं प्रसङ्गेन । अधिगमजसद्दर्शनोत्पित्तहेतुतत्त्वार्थाधिगमोपायप्रदर्शनार्थमाह—

#### प्रमाणनयैरधिगमः ॥ ६॥

सामान्यविशेषात्मकवस्तुपरिच्छेदकं प्रमाणम्। तद्देधा-प्रत्यक्षपरोक्ष-मेदात्। तत्र च श्रुताख्यं प्रमाणमधिगमजसम्यग्दर्शनोत्पत्तेर्मुख्यो हेतुः। श्रुताख्यप्रमाणग्राह्यवस्त्वेकदेशद्रव्यपर्यायिवषया नयाः। प्रमाणे च नयाश्च प्रमाणनया वक्ष्यमाणलक्षणास्तैस्तत्त्वार्थानामधिगमो निश्चयः क्रियते। मध्यमहिचविनेयाभिप्रायवशात्तत्त्वार्थाधिगमोपायान्तरसूचनार्थमुच्यते—

## निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७॥

किलक्षणं सम्यग्दर्शनम्। किलक्षणो जीव इति वा प्रश्ने "तत्त्वार्थ-श्रद्धानं सम्यग्दर्शनं " "चेतनालक्षणो जीव " इति वा वस्तुस्वरूपकथनं निर्देशः। कस्य सम्यग्दर्शनं जीवो वेत्यनुयोगे जीवस्य सम्यग्दर्शनं स्वान्त्रम्नो जीव इति वाधिपतित्वकथनं स्वामित्वम्। केन साध्यते सम्यग्दर्शनं जीवो वेति प्रश्ने अन्तरङ्गबहिरङ्गतत्साधकतमत्वख्यापनं साधनं। क सम्यग्दर्शनं क जीव इति वा प्रश्ने जीवे सम्यग्दर्शनम्। निश्चयात्स्वात्मिन जीवो व्यवहाराह्योके शरीरे वा तिष्ठतीत्याधारप्रकाशनमधिकरणम्। सम्यग्दर्शनस्य जीवस्य वा कियान् काल इति प्रश्नेऽन्तर्मुहूर्तादिसाद्यपर्यवसाना-

<sup>1</sup> परमार्थास्सन्तः.

नन्तकालकृतावस्थानिरूपणमनादिनिधनादिकालस्वरूपकथनं वा स्थितिः। कितिविधं सम्यग्दर्शनं कितप्रकारो जीव इति वा प्रश्ने प्रकद्वित्रयादि-सङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तमेदकथनं विधानम्। प्रवृत्तिः फलं चेत्यपरमप्यनु-योगद्वयं कैश्चिदत्रोक्तम् । तत्र प्रवृत्तिरुत्पाद्व्ययधौव्यवृत्तिरुच्यते । फल-त्वाजवञ्जवीभावः-संसार इत्यर्थः। एवं ज्ञानचारित्रजीवादिष्वप्युदाहार्यन्त इमे निर्देशादयः। सकलनिर्दिश्यमानादिवस्तुविषयाः श्रुतज्ञानविशेषाः प्रमाणात्मकाः। तदेकदेशविषया नयविशेषात्मकाः। तैश्च निर्देशादिभि-स्तत्त्वार्थाधिगमो भवति। विस्तररुविषयिवाशायायेक्षयाऽधिगमोपाय-मुपलक्षयित—

## सत्सङ्ख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैश्र ॥ ८॥

यत्सकलपदार्थाधिगममूलं जीवादिद्रव्यं मिथ्यादर्शनादिगुणास्तित्व-सामान्यविशेषविषयं श्रुतज्ञानिमित्तं सदित्यभिधानं तत्सकलादेशत्वा-द्नुमन्यते । अथवा सङ्गृहव्यवहारिनमित्तविकलादेशत्वात्सदित्याख्यायते । मेदगणना सङ्ख्या। वर्तमाननिवाससामान्यं क्षेत्रम्। तदेव त्रिकालविषयं स्पर्शनम्। वर्तनादिलक्षणः कालः। स च परमार्थव्यवहारविकल्पाद्देधा। कस्य-चिंत्सम्यग्दर्शनादेर्गुणस्य सन्तानेन वर्तमानस्य कुतश्चित्कारणान्मध्ये विरह-कालोऽन्तरम् । औपशमिकादिर्भावः । सङ्ख्याताचन्यतमनिश्चयोप्यर्थानां परस्परविशेषप्रतिपत्तिनिमित्तमल्पबहुत्वम्। एतैश्च सम्यग्दर्शनादिजीवा-दीनामधिगमो भवतीति वेदितव्यम्। ननु च सत्येवास्तित्वेऽर्थानां निर्देशो घटत इति निर्देशादेव सङ्ग्रहणं सिद्धम् । विधानग्रहणात्सङ्ख्या लब्धा । अधि-करणग्रहणात् क्षेत्रस्पर्शनयोर्ग्रहणम् । स्थितिग्रहणात्कालस्यावगमः। भावस्तु नामादिनिक्षेपे उपात्त एव। अन्तराल्पबहुत्वयोरिप पूर्वसूत्र एवोपादानं कर्त-व्यम् । तस्मात्पृथक्सूत्रेण सदादीनां पुनरुपादानमनर्थकं स्यादिति । सत्यं विस्तररुचिप्रतिपाद्याद्यायाऽपेक्षयेत्युक्तमेव प्राक् । प्रतिपाद्या हि केचित्सक्के-पेण केचिद्धिंस्तरेणाऽपरे नातिसङ्खेपेण नातिविस्तरेण किंतु मध्यमप्रतिपत्या प्रतिपाद्या भवन्ति । तस्रात्सङ्क्षेपरुचिमध्यमरुचिविस्तररुचिशिष्यप्रतिपाद-नार्थे क्रमेण सूत्रत्रयं कृतमिति बोद्धव्यम्। अन्यथा हि यदि तीक्ष्णमतयः सङ्खेपरुचय पव प्रतिपाद्याः स्युस्तदा प्रमाणनयैरिधगम इत्यनेनैव तत्प्रति-पत्तिंसिक्षौ किमन्यसूत्रारम्मेणेति । ते च सदादयः सकलादेशित्वाच्छुता-

ख्यप्रमाणात्मकाः, विकलादेशित्वान्नयात्मकाश्च भवन्ति । तेषां च जीव-स्थानगुणस्थानमार्गणास्थानवेदिभिरागमानुसारेण योजना कर्तव्या । तदेवं सम्यग्दर्शनं व्याख्यातम्। तदनन्तरमिदानीं सम्यग्नानं विचाराई-मिति तत्प्रतिपादनार्थमाह—

## मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम् ॥ ९॥

¹मतिक्षानावरणक्षयोपरामे सित पश्चिमिरिन्द्रियमेनसा च यथाखमर्थान्मन्यते मनुते वा पुरुषो यया सा मितः। मननमात्रं वा मितः। निरूप्यमाणं यदेव श्रूपते क्षायते येन तदेव श्रुतम्। श्रुणोति जानातीति वा श्रुतम्।
श्रवणमात्रं वा श्रुतम्। अवाग्धीयते पुद्गलद्रव्यस्य तद्विषयस्याधः प्राचुर्यादधः
प्रयुज्यते अविच्छन्नविषयो वा क्षानिवरोषोऽविधः। परकीयमनोगतोथोऽिष
मन उच्यते तत्साहचर्यात्। तस्य पर्ययणं परिगमनं समन्ताद्वोधनं मनःपर्ययः। तत्र क्षानसाधनत्वं प्रति मनसो न प्राधान्यम्। तत्र तस्यापेक्षामात्रत्वाद्यथाऽश्रे चन्द्रमसं पर्यत्यत्राश्रस्थापेक्षामात्रत्वम्। यन्निमित्तमर्थिनः
केवन्ते सेवन्ते बाह्यमाभ्यन्तरं च तपः कुर्वन्ति तत्केवलम्। अथवा यदसहायं सकलावरणक्षयोद्भृतं क्षानं तत्केवलिमत्याख्यायते। तानि मत्यादीनि
पश्च प्रत्येकं सम्यगिधकारात्सम्यक्षानव्यपदेशानि भवन्ति। क्षानस्यैव
प्रामाण्यख्यापनार्थं प्रमाणस्वरूपसङ्ख्याविप्रतिपत्तिनिराकरणार्थं चाह—

#### तत्त्रमाणे ॥ १०॥

तदित्यनेन सम्यन्द्वानस्य परामर्शः। प्रमिणो त प्रमीयते उनेन प्रमिति-मात्रं वा प्रमाणम् । स्वातन्त्रयविवक्षया कर्तृसाधनत्वम् । पारतन्त्रध-विवक्षया करणादिसाधनत्वं यथात्र तथान्यत्रापि यथासम्भवं योजनीयम् । यदेव मत्यादिचेतनं स्वार्थव्यवसायात्मकं सम्यन्द्वानं तदेव प्रमाणं भवति । तद्विपरीतस्य सित्रकर्षादेः प्रमाणत्वायोगाद्धटादिवत् । द्रव्येन्द्रियप्रदीपा-लोकादीनामप्युपचारात्प्रामाण्याभ्युपगमात् । द्विवचननिर्देशाद्दे एव प्रमाणे—परोक्षं प्रत्यक्षं चेति, शेषानुमानोपमादीनामत्रैवान्तर्भावात् । तत्र परोक्षप्रतिपादनार्थमाह—

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तदावरण-ख. ग.

#### आद्ये परोक्षम् ॥ ११ ॥

द्विवचनसामर्थ्यादाद्यमितसमीपं श्रुतमप्याद्यमित्युपचर्यते । आद्ये मितश्रुते इत्यर्थः । पराण्यात्मनोपात्तानीन्द्रियमनांसि, अनुपात्तानि प्रदीपाद्यालोकपरोपदेशादीनि च प्रोच्यन्ते । तद्वेक्षं सम्यग्झानं परोक्षं विशिष्ट्याद्यामावात्संव्यवहारानपेक्षया सूत्रक्रममपेक्ष्याद्ये मितश्रुते परोक्षं प्रमाणं भवति । संव्यवहारापेक्षया तु देशतो वैशद्यसम्भवात्वसंवेदनमिन्द्रियः आनं च प्रत्यक्षमिति चाख्यायते । प्रत्यक्षस्वरूपनिरूपणायाह—

## प्रत्यक्षमन्यत् ॥ १२ ॥

अक्षणोति ज्याप्नोति जानातीत्यक्ष आत्मा। तमेवात्मानं प्रत्याश्चितं सम्यक्षानमिन्द्रियानिन्द्रियाद्यनपेक्षं प्रत्यक्षमिति ज्यपदिक्यते। अन्यद्वधि-मनःपर्ययकेवलक्षानित्रत्यमित्यर्थः। मितश्चताभ्यामविश्चष्टमवध्यादिसंबे-दनित्रतयं वैशद्यप्रकर्षयोगान्मुख्यं प्रत्यक्षमिति संलक्ष्यते। तञ्च सकल-विकलविकलपाद्वेधा। सकलप्रत्यक्षं केवलक्षानम्। विकलप्रत्यक्षमविधमनः-पर्ययक्षानद्वितयम्। मितिक्षानान्तर्भृततद्भेदस्मृत्यादिप्रतिपादनार्थमुच्यते—

## मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् ॥ १३ ॥

अन्तर्विहिश्च परिस्फुटं मन्यते यया सा मितः । व्यवहारप्रत्यक्षं स्वसं वेदनिमिन्द्रियक्षानं च प्रोच्यते । स्मर्यते यया सा स्मृतिः । स्मरणमात्रं वा स्मृतिः । तदित्यतीताकारावभासिनी प्रतीतिरित्यर्थः । संक्षानं संक्षा । तदेवेदमित्यतीतवर्तमानाकारद्वयावभासकं प्रत्यभिक्षानमुच्यते । चिन्तनं चिन्ता । देशान्तरे कालान्तरे च यावान् कश्चिद्धमः स सर्वोप्यिश्वजनमाऽनिश्चनमा वा न भवतीति व्याप्तिग्रहणमूहाख्यं सम्यग्क्षानं कथ्यते । लिक्कानिमुखस्य नियतस्य लिक्किनो बोधनं परिक्रानमभिनिबोधः स्वार्थानुमानं भण्यते । बहिश्शब्दोच्चारणपूर्वकं परार्थानुमानं तु श्चतेऽन्तर्भविति । इति शब्दः प्रकारार्थः । आद्यर्थो वा । तेनैवं प्रकारा प्रवमादिर्वा या प्रतीतिः सा सर्वा सङ्गृहीता भवति । सा च प्रतिभा बुद्धिमेधाप्रक्षादिः । प्रकारार्थश्चात्र

मित्रशानावरणक्षयोपशमिनिमित्तत्वम्। अनर्थान्तरमर्थस्याभेदः। ततो मिति-श्रानसामान्यादेशादनर्थान्तरत्वे सित मितिश्रानपर्यायशब्दाः स्मृत्यादयो वेदितव्याः। यथा शचीपतेर्देवेन्द्रार्थस्य वाचकाः शकेन्द्रपुरन्दरादयः शब्दाः। सत्यपि कथंचिद्रयुत्पत्त्यार्थभेदे पर्यायशब्दा रूढा लोके प्रती-यन्ते। किंनिमित्तं मितिश्रानं जायत इत्याह—

## तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ॥ १४ ॥

तदित्यनेन मत्यादिप्रकारैकश्चानस्य परामर्शः। इन्द्रस्यात्मनः कर्ममलीमसस्य सूक्ष्मस्य च लिङ्गमर्थोपलम्मे सहकारिकारणं श्चायकं वा यत्तदिन्द्रियम्। इन्द्रेण नामकर्मणा वा जन्यमिन्द्रियम्। नेन्द्रियमनिन्द्रियम्।
नो इन्द्रियं च प्रोच्यते। अत्रेषदर्थे प्रतिषेधो द्रष्ट्व्यो यथाऽनुदरा कन्यति।
तेनेन्द्रियप्रतिषेधेनात्मनः करणमेव मनो गृह्यते। तदन्तः करणं चोच्यते।
तस्य बाह्येन्द्रियप्रहणाभावादन्तर्गतं करणमन्तः करणमिति व्युत्पत्तेः।
निमित्तं कारणं हेतुरित्यर्थः। तन्मत्यादिप्रकारं श्चानमिन्द्रियानिन्द्रयनिमित्तं नार्थजन्यमर्थस्य प्राह्यत्वेन कर्मक्षपत्वात्। तत्र चाद्यं मतिकपमिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्। स्मृत्यादिकं पुनरनिन्द्रयनिमित्तमिति विशेषो
द्रष्ट्यः। मतिश्चानमेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

#### अवग्रहेहावायधारणाः ॥ १५॥

विषयविषयिसम्बन्धे सित श्वेतत्वादिविशेषरिहतवस्तुसत्ताव-भासिनी निर्विकि स्पिका दर्शनाच्या प्रतीतिर्जायते। यथा तदहर्जातस्य प्रथमसमयोन्मेषकाले बालकस्य श्वेतत्वादिविशेषवस्तुप्रतिभासः सिवक-स्पकोऽवग्रहो भवति यथेदं दृष्टं यद्वस्तु तच्छ्वेतमिति। तत एव सत्यपि परि-च्छित्तिमात्राविशेषे दर्शनावप्रहयोर्निर्विकस्पकत्वसिवकस्पकत्वकृतो मेदः परिस्फुटः प्रतीयत इति। ततः श्वेतिमदं वस्तु किं बलाका पताका वेति संशयविच्छेदार्थमवगृहीतवस्तुगतिवशेषाकाङ्कणमात्मनः प्रयत्नविशेष ईहा। कुतश्चित्तद्वतोत्पतनपक्षविक्षेपादिविशेषविद्यानाद्वलाक्षेवयं न पताकेत्यव-धारणं निश्चयोऽवायः। निश्चितस्य कालान्तराविस्मरणकारणं धारणा। यथा सैवेयं बलाका या पूर्वाह्वे मया दृष्टा। तदेव मितक्कानमवग्रहेहावाय- घारणा भवति । अवग्रहेहावायधारणामेदं स्यादित्यर्थः । केषां पुनः कर्मणामवग्रहादयः परिच्छित्तिविशेषाः स्युरित्याह—

## बहुबहुविधक्षिप्रानिःसृतानुक्तभ्रवाणां सेतराणाम् ॥ १६॥

बहुशब्दः सङ्ख्यावाची वैपुल्यवाची च सम्भवति । तत्र सङ्ख्यावाची एकद्विबहव इत्यत्र दृष्टः । वैपुल्यवाची यथा बहुरोदनो बहुपृतमिति। अत्र द्वयोरिष ग्रहणं विशेषाभावात्। वक्ष्यमाणसेतरग्रहणात्तत्प्रितपक्ष-स्यापि लब्धत्वात् स्तोक ओदनः स्तोकं घृतमित्येवमप्यवग्रहणं भवति। विधराब्दः प्रकारवाची । तेन बहुविधो बहुप्रकार उच्यते । ततः शालिषा-ष्टिककक्रुकोद्रवादिमेदाद्भिन्नजातीयौदनदर्शनादुत्तरकालं बहुप्रकार ओदन इत्यवगृद्यते । तथा गोमहिष्यादिजातिसम्बन्धिनानाघृतोपलम्भाद्वहु-प्रकारं घृतमित्यवगृद्यते । सेतरब्रहणादेकविधस्य सङ्गृहः । तेन नाना-भाण्डगतशाल्योदन एकजातीय एकविध ओदन इत्येवमवगृह्यते। तथा बहुषु भाजनेषु स्थितमेकजातीयं गोघृतमेकविधमित्यवगृह्यते । स एव बह्नादिरथों यदा शीव्रं गृह्यते तदा श्लिपावग्रहो भवति। यदा तु चिरेण प्रति-पद्यते तदाऽक्षिप्रावप्रहः स्यात्। एकदेशदर्शनात्समस्तस्यार्थस्य प्रहण-मनिः मृतावग्रहः । यथा जलनिमग्रस्य हस्तिन एकदेशकरदर्शनादयं हस्तीति समस्तस्यार्थस्य ब्रहणम्। समस्ततद्वयवद्दीनान्निःसृतावब्रहो भवति। अग्निमानयेति केनचिद्धणिते कर्परादिना समानयेति परेणा-नुक्तस्य कर्परादेरय्रधानयनोपायस्य स्वयमूहनमनुक्तावग्रहः। तस्यैव परे-णोक्तस्य कर्परादेर्प्रहणमुक्तावब्रहः । यथार्थब्रहणं ध्रुवावब्रहः । तद्विपरीत-लक्षणः पुनरध्ववावप्रहः। एवं बह्वादिषु लोकागमाविरोधेन तज्बैरीहा-दयोऽपि योज्याः। तत्र च बह्वाद्यवप्रहादयो मित्रहानावरणक्षयोपराम-प्रकर्षात्प्रादुर्भवन्ति नेतरे एकैकविधा क्षिप्रनिःसृतोक्ताध्रवावप्रहादय-स्तेषां मन्दक्षयोपरामेन प्रभवात्। ध्रुवावग्रहधारणयोः कथं विरोष इति चेदुच्यते-क्षयोपरामप्राप्तिकाले विशुद्धपरिणामसन्तत्या प्राप्तक्षयोपरामा-त्प्रथमसमये यथावग्रहस्तथैव द्वितीयादिष्वपि समयेषु न न्यूनो नाप्य-श्रिक इति श्रुवावप्रह इत्युच्यते । यदा पुनर्विशुद्धपरिणामस्य सङ्क्केश-परिणामस्य च मिश्रणात्क्षयोपशमो भवति तत उत्पद्यमानोऽवप्रहः कदाचिद्वहूनां कदाचिद्वल्पस्य कदाचिद्वहुविधस्य कदाचिदेकविधस्य चेति

हीनाधिकभावादध्रवावप्रह इत्युच्यते । धारणा पुनर्गृहीतार्थाविस्मरण-कारणमिति महान् ध्रुवावप्रहधारणयोर्भेदः। सहेतरैः प्रतिपक्षभूतैः षड्भि-र्वर्तन्त इति सेतरा बह्वादयः। तेषां बह्वादीनां सेतराणामर्थस्करपाणा-मिन्द्रियानिन्द्रियैः षड्भिः प्रत्येकं ग्राहकत्वेनार्थावप्रहादयः प्रादुर्भाव्यन्ते। सर्वे च तेऽष्टाशीत्यधिकशतद्वयप्रमाणा भवन्ति । चक्कुर्मनोवर्जितचतु-रिन्द्रियैर्व्यक्षनरूपेषु बह्वादिषु व्यक्षनावग्रहमेदाश्च वश्च्यमाणरूपा अष्टा-चत्वारिशन्मिता भवन्ति। सर्वे षद्त्रिशित्रशतप्रमाणाश्च मित्रक्षानमेदा मन्तव्याः। अवग्रहादीनां ग्राह्यत्वेन पूर्वे ये बह्वादयो निर्दिष्टास्ते कस्य विशेषणरूपा इत्याह—

#### अर्थस्य ॥ १७॥

इयति पर्यायांस्तैर्वाऽर्यत इत्यथों द्रव्यमेतस्यैव चक्कुरादिविषयत्वे-नाभिमतस्य बह्वादिविशेषणिविशिष्टस्यावग्रहादयो भवन्ति तद्व्यतिरेके-णैव गुणानां ग्रहणसद्भावात्। अत एव गुणा एव चक्कुरादिभिर्गृद्यन्ते न द्रव्यमिति परमतिनराकरणार्थे सूत्रारम्भः। अन्यथा बह्वादीनामप्यर्थत्वात्स्-त्रमिद्मनर्थकमेव स्यादिति भावः। बह्वादिविशेषणरूपस्य व्यञ्जनस्य किं सर्वे परिच्छित्तिविशेषा भवन्त्याहोस्वित्वश्चिदेवेति पृष्ट आह—

#### व्यञ्जनस्यावग्रहः॥१८॥

व्यज्यते श्रोत्रादिभिर्गृह्यते यत्तक्रयञ्जनमञ्यकं शब्दादिजातम्। सिद्धेविधिरारभ्यमाणो नियमार्थो भवतीति नियमार्थिमदं स्त्रम्। तेन व्यञ्जनस्यावप्रह एव ग्राहको भवति नेहादय इत्ययमर्थो लब्धः स्यात् प्रहणस्यो
भयत्र साधारणत्वात्। अर्थावप्रहव्यञ्जनावप्रहयोः किंकृतो विशेष इतिवेद्वयक्ताव्यक्तकृतोऽस्ति विशेषोऽभिनवशरावाद्रीकरणवत्।यथा जलकणद्वित्रिसिक्तः शरावोऽभिनवो नार्द्रीभवति स एव मुहुर्मुहुः सिच्यमानः
शनैस्तम्यति तथा श्रोत्रादिष्विन्द्रियेषु शब्दादिपरिणताः पुद्रला द्वित्रयादिषु समयेषु गृह्यमाणा न व्यक्तीभवन्ति। पुनःपुनरवग्रहणे सित त एव
व्यक्तीभवन्ति। अतो व्यक्तग्रहणात्पूर्वं व्यञ्जनावग्रहः। यत्पुनर्व्यक्तप्रहणं
सोऽर्थावग्रहो भवति। तस्मादव्यक्तावग्रहादीहादयो न भवन्तिति सिद्धम्।
सर्वैरिन्द्रियानिन्द्रियैर्थस्येव व्यञ्जनस्यावग्रहे प्राप्तेऽनिष्टप्रतिषेघार्थ।
माह—

## न चक्षुरनिन्द्रियाम्याम् ॥ १९ ॥

चक्षुषाऽनिन्द्रियेण चाव्यक्तशब्दादिजातस्य व्यक्षनस्यावप्रहः परिच्छेदको न भवित तयोरप्राप्यकारित्वात्। चक्षुर्मनसी प्राप्यकारिणी करणत्वाद्दात्रादिवदिति चेन्न-मन्त्रादिना हेतोर्व्यभिचारात्। मन्त्रादेरप्राप्यकारित्वेऽपि करणत्वदर्शनात्। यथा मन्त्रेण भुजङ्गममाकर्षति, चुम्बकेनाकर्षकेण देहान्तर्गतमपि काण्डादिकमाकर्षति, श्रामकेण च सूच्यादिकं
भ्रमयतीति। किंच अप्राप्यकारि चक्षुः स्पष्टम्। यदि प्राप्यकारि स्यात्
त्विगिन्द्रियवत्तदा स्पृष्टमञ्जनं गृह्णीयान्न च गृह्णाति। मनोवत्तसमादप्राप्यकारीत्येवावसीयते। इयं युक्तिरुक्ता। तथास्यार्थस्यागमोऽप्यस्ति
साधकः—

पुटं सुणोदि सड्डं अपुटं पस्सदे तहा रूवं। गन्धं रसं च पासं पुट्टमपुटं वियाणादि॥ इति॥

ततश्रक्षमंनसी वर्जायेत्वा रोषेन्द्रियाणां व्यञ्जनस्यावग्रहः । सर्वेषामिन्द्रि-याणामर्थावग्रह इति सिद्धम् । व्याख्यातं मितज्ञानमिदानीं तदनन्तरोद्दिष्ट-श्रुतज्ञानलक्षणकारणमेदप्रमेदनिर्ज्ञानार्थमाह—

# श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेकद्वादशभेदम् ॥ २०॥

श्रुतक्षानावरणक्षयोपरामे सित श्रवणं श्रुतम् । नानार्थप्ररूपणसमर्थमस्पष्टं विक्वानमेव रूढिवशादुच्यते । अनेन श्रुतस्य लक्षणमुक्तम् । श्रुतस्य
प्रमाणत्वं पूरयित जनयतीति पूर्वं निमित्तं कारणमित्यनर्थान्तरम् । साक्षात्परम्परया वा मितः पूर्वं यस्य तन्मितपूर्वं-मितकारणकमित्यर्थः । निमित्तमात्रं चेदं मितक्वानं श्रुतस्योक्तम् । सत्यिप मितक्वाने बाह्यश्रुतक्कानिमित्तसिक्वधानेऽपि प्रबलश्रुतक्कानावरणोदयस्य पुंसः श्रुताभावात् । श्रुतावरणक्षयोपरामस्तु प्रधानं कारणं तिस्मिन् सत्येव श्रुतस्याविभावसद्भावात् । तद्धः
श्रुतं द्विभेदमक्कबाह्याक्कप्रविष्टविकल्पात् । अक्कबाह्यमनेकप्रमेदं — कालिकोत्कालिकादिविकल्पात् । तत्र कालश्रुद्धधादिनियमापेक्षं कालिकम् । तद्विपरीतलक्षणमुत्कालिकम् । रूढमक्कप्रविष्टं द्वादशमेदम् । कथं श्रु आचारः
स्त्रकृतं स्थानं समवायो व्याख्याप्रक्षप्तिक्रियोपासकाष्ययनमन्तकृद्दशमनुत्तरोपपादिकदशं प्रश्रव्याकरणं विपाकस्त्रं दृष्टिवाद् इति

पूर्वादीनामन्तर्भावात् । तत्र सामान्येन तावश्चतुःषष्टिवेर्णाः श्रुते व्यव-हियन्ते । तद्यथा इसदीर्घष्ठतमेदेनावर्णस्त्रिविधः । तथा इवर्णः । तथा उवर्णः। तथा ऋवर्णः। तथा ऌवर्णः। तथा एकारोऽपि त्रिधा। तथा ऐकारः। तथा ओकारः। तथैव औकारिस्त्रधेत्येवं सप्तविंशतिखरा भवन्ति। तथा अं अः रक्ष रप इत्येवं योगवाहाश्चत्वारः । ककारादीनि हकारपर्य-न्तानि त्रयस्त्रिशद्यञ्जनानि भवन्ति । एते समुदिताश्चतुःषष्टिर्वर्णा जायन्ते । विशेषतः पुनरेत एव द्विसंयोगजित्रसंयोगजचतुःसंयोगजादिमेदेन सङ्ख्या-तविकल्पाश्च भवन्ति । वर्णात्मकं पदं भवति । ति बिर्धि मध्यमपदमर्थपदं प्रमाणपदं चेति । तत्र मध्यमपदेनाङ्गपूर्वाणां पद्विभागः क्रियते । तस्यैक-पदस्य वर्णसङ्ख्या षोडशशतानि चतुर्स्त्रिशत्कोट्यस्रयशीतिलक्षाणि सप्त-सहस्राष्टाशीत्यधिकाष्टरातानि च (१६३४८३०७८८८)। सकलाङ्गप्रविष्ट-श्रुतपदसङ्ख्या कोटीशतमेकं द्वादशकोट्यस्रथशितलक्षाण्यष्टपञ्चाशत्सह-स्नाणि पञ्चोत्तराणि (११२८३५८००५)। सकलाङ्गप्रविष्टश्रुतपदानां समुदित-सर्ववर्णसङ्ख्या कोटीकोटीनामेकलक्षं चतुरशितिसहस्रोपेतं सप्तपष्ट्यिक-चतुःशतान्वितं च तथा कोटीनां चतुश्चत्वारिंशल्लक्षाणि सप्तत्यधिकिष सप्तिरातोपेतानि पञ्चनवतिलक्षाण्येकपञ्चारात्सहस्राणि पञ्चदशोपेतानि षद्शतानि (१८४४६७४४०७३७०९५५१६१५)। अर्थपदं पुनरनियतवर्णा-त्मकं किमप्येकाक्षरं किमपि द्यक्षरमपरं त्रयक्षरादि च सर्वत्र व्यविद्वयते। प्रमाणपदं त्वष्टाक्षरम् । तेनाङ्गबाह्यश्रुतं विरच्यते । अङ्गबाह्यश्रुतवर्णेरेकमपि पदं न पूर्यते । तद्वर्णसङ्ख्या कोट्यप्टकमेकं च लक्षमप्टौ सहस्राणि शतं चैकं पञ्चसप्तत्यधिकं (८०१०८१७५)। तस्य च द्रव्यार्थार्पणया कृतकत्वा-भावादनाद्यनिधनत्वम् । पर्यायार्थार्पणया पुनरनुवादद्वारेण कृतकत्वसम्भ-वात्सादिसनिधनत्वं चास्ति। श्रुतस्य हि त्रयः कर्तारो भवन्ति मूल-कर्ता उत्तरकर्ता उत्तरोत्तरकर्ता चेति । तत्रार्थतो मूलकर्ता सर्वन्नवीतरागो भगवानहींस्तीर्थंकर इतरो वा केवली। ग्रन्थतस्तूत्तरकर्ता वीतरागोऽति-शयक्रानर्द्धिसम्पन्नो गणधरदेवः। उत्तरोत्तरकर्ता पुन¹रारातीयतिच्छप्य-प्रशिष्यादिः। तत्सर्वे प्रमाणं निर्दोषक्षानिप्रकाशितत्वात्प्रत्यक्षादिप्रमाणा-वाधितत्वाच प्रमाणान्तरवदिति । परोक्षप्रमाणात्मके मतिश्रुतक्काने निक-प्येदानीं प्रत्यक्षस्यावधेः कारणलक्षणस्वामिस्वरूपनिरूपणार्थमाह-

<sup>1</sup> पतत्कालीन.

# भवप्रत्ययोवधिर्देवनारकाणाम् ॥ २१ ॥

आयुर्नामकर्मोदयनिमित्तो जीवस्योत्पद्यमानः पर्यायो भव इत्युच्यते। प्रत्ययः कारणं निमित्तं हेतुरित्यनर्थान्तरम्। भवः प्रत्ययो यस्यावधेरसौ भवप्रत्ययो भवकारणक इत्यर्थः। अवधिक्षानावरणक्षयोपरामे सत्यधोगत-प्रचुरपुद्रलद्भव्यं धीयते व्यवस्थाप्यतेऽनेनेत्यवधिः। देवनारका वक्ष्यमाण-लक्षणाः। तेषां भवप्रत्ययोऽवधिर्जायत इति सम्बन्धः। देवनारकाणां भवमाश्रित्य क्षयोपरामो जायत इति कृत्वा भव एव प्रधानं कारणं व्रतनियमाद्यभावेऽपि सम्यग्दद्यीनामवधिर्मिथ्यादृष्टीनां तु विभक्षस्यति। भवस्य साधारणत्वेऽपि क्षयोपरामप्रकर्षप्रकर्षवृत्तेरविधिवभक्षयोरिप प्रकर्षाप्रकर्षवृत्तिरागमतो क्षेया। मनुष्यतिरक्षां किनिमित्तः कितप्रकारश्च सोऽविध-भवतीत्याह—

## क्षयोपशमनिमित्तः षड्विकल्पक्शेषाणाम् ॥ २२ ॥

अवधिक्षानावरणस्य देशघातिस्पर्धकानामुद्ये सति सर्वघातिस्पर्ध-कानामुद्याभाव एव क्षयो विवक्षितस्तेषामेवानुद्यप्राप्तानां सदवस्था उपरामस्तौ निमित्तं कारणं यस्य न भव इत्यसौ क्षयोपरामनिमित्तः। षड्विकल्पा भेदा यस्यासौ षड्विकल्पः। उक्तेभ्यो देवनारकेभ्योऽन्ये शेषा मनुष्यास्तिर्यञ्जञ्ज । तेषां शेषाणां संक्षिपर्याप्तकानां सम्यग्दर्शनादि-निमित्तसन्निधाने सति शान्तश्लीणकर्मणां षड्मेदोऽवधिर्जायत इति समुदायार्थः। स कुतः षड्विकल्प उक्त इति चेत्-अनुगाम्यननुगामि-षर्धमानहीयमानावस्थितानवस्थितमेदात् । तत्र भास्करप्रकादावद्देशा-न्तरं गच्छन्तमनुगच्छति विद्युद्धिपरिणामवशात्सोवधिरनुगामी । विशुद्धरननुगमनान्न गच्छन्तमनुगच्छति किं तर्हि तत्रैव निपतित, शून्य-हृदयपुरुषादिष्टप्रश्नवचनवत्, सोऽननुगामी। सम्यग्दर्शनादिगुणवि-शुद्धिप्रकर्षाद्यत्परिमाण उत्पन्नस्ततो योऽवधिवधिते आअसङ्ख्रुश्चेयलोकेभ्यः स वर्धमानो यथोपचीयमानेन्धनसमिद्धपावकः। सम्यन्दर्शनादिगुण-हानिसंक्षेत्रावृद्धियोगाद्यत्परिमाण उत्पन्नस्ततो यो हीयते आअङ्ग्रहा-सङ्ख्येयभागात्स हीयमानोऽवधिर्यथाऽपरुष्यमाणेन्धनाम्निशिखा। यस्तु सम्यग्दर्शनादिगुणावस्थानाद्यत्परिमाण उत्पन्नस्तत्परिमाण पवावतिष्ठते न वर्धते नापि हीयते लिङ्गवत्, आभवक्षयादाकेवलज्ञानोत्पत्तेर्वा सोऽव-स्थितोऽविधः। यः पुनः सम्यग्दर्शनादिगुणवृद्धिहानियोगाद्यत्परिमाण उत्पन्नस्ततो वर्धते यावदनेन वर्धितव्यम्। हीयते च यावदनेन हातव्यं वायुवेगप्रेरितजलोर्मिवत्सोऽनविस्थितोऽविधः। एवमयं षिङ्गकर्णो भवति। इदानीं मनःपर्ययस्य भेदलक्षणव्याख्यानार्थमाह—

# ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः ॥ २३ ॥

निर्वर्तिता प्रगुणा च या मितः सा ऋज्वीत्युच्यते । कुत इति चेत् निर्वर्तितप्रगुणवाकायमनःस्मृतार्थस्य परमनोगतस्य विज्ञानात्। ऋज्वी मतिर्यस्य सोऽयमृजुमितः। अनिर्वर्तिता क्राटला च या मितः सा विपुले-त्युच्यते। कस्मात् ? अनिर्वर्तितकुटिलवाकायमनःस्मृतार्थस्य परकीय-मनोगतस्यावबोधनात्। विपुला मतिर्यस्य सोऽयं विपुलमतिः। ऋजु-मतिश्च विपुलमितश्च ऋजुविपुलमती । उक्तार्थत्वादेकस्य मितराब्दस्य लोपः। अथवा ऋज्वी च विपुला च ऋजुविपुले। ते मती ययोस्तौ ऋजुविपुलमती इति विग्रहः कार्यः। अनेन मेदकथनं कृतम्। मनःपर्यय-श्वानावरणक्षयोपदामवद्गात्परकीयमनः सम्वन्धेनोपजायमान विशेषो मनःपर्ययः। अनेन तु लक्षणमुक्तं, मत्यादिज्ञानानामपि ब्युत्पत्ति-द्वारेणैव लक्षणस्य प्रतिपादनात्। स एवंविधो मनःपर्यय ऋजुमतिर्वि-पुलमतिश्चेति द्विभेदो भवति। तत्र ऋजुमतिः कालतो जघन्येन परेषा-मात्मनश्च द्वित्रीणि भवग्रहणानि । उत्कर्षेण सप्ताष्ट वा तानि गत्यागत्या-दिभिर्जानाति । क्षेत्रतो जघन्येन गन्यूतिपृथक्तम् । उत्कर्षेण योजन-पृथक्तस्याभ्यन्तरं जानाति न बहिः। विपुलमतिः कालतो जघन्येन सप्ता-ष्टानि भवग्रहणानि । उत्कर्षेणासङ्खन्येयानि गत्यागत्यादिभिः प्ररूपयति । क्षेत्रतो जघन्येन योजनपृथक्तम् । उत्कर्षेण मानुपोत्तरशैलस्याभ्यन्तरं प्ररूपयति न बहिः। त्रयाणामुपरि नवानामधो मध्यसङ्ख्यायाः पृथक्त-मित्यागमसंज्ञा । ऋजुमितविपुलमत्योः पुनरिप विशेषप्रतिपत्त्यर्थ माह--

विशुद्धचप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥ २४॥

स्वावरणक्षयोपशमनिमित्तो जीवस्य प्रसित्तः प्रसादो नैर्मेल्यं विद्युद्धिः। अप्रच्यवनमप्रतिपतनमप्रतिपातः। तयो रुजुमितिविपुलमत्यो- मनः पर्यथयोः परस्परं मेदो विशेषस्तद्विशेषः । विशुद्ध यप्रतिपाताभ्यां तयोर्विशेषो श्रेय इति सम्बन्धः । तत्र विशुद्ध या ताव हजुमतेः सकाशा-द्विपुलमितई व्यक्षेत्रकाल भावैर्विशुद्ध तरः । तद्यथा—द्रव्यतस्तावद्यः कार्मणद्रव्यानन्तभागोऽन्त्यः सर्वावधेः सूक्ष्मत्वेन विषयोऽनन्तानन्तपरमाण्वात्मकः पुद्गलस्कन्ध उक्तस्तस्य पुनरनन्तभागी इतस्याऽन्त्यो भाग ऋजुमते-विषयः । तस्यापि ऋजुमितिविषयस्यानन्तभागी इतस्यान्त्यो भागो विपुलमते विषयोऽनन्तस्यानन्तभेदत्वात् सङ्ख्येयासङ्ख्येययोः सङ्ख्येया सङ्ख्येयमेदवत् । सोपि स्कन्धो न परमाणुः । क्षेत्रकालौ पूर्वमेवोकौ । भावतो विशुद्धिः सूक्ष्मतरद्रव्यविषयत्वादेव वेदितव्या प्रकृष्टक्षयोपशमसम्बन्धात् । अप्रतिपातेनापि विपुलमितिर्विशिष्टस्तत्स्वामिनां वर्धमान्वारित्रोद्यत्वे सित प्रव्यवनाभावात् । ऋजुमितस्तु प्रतिपाती तत्स्वामिनां कषायोद्देके हीयमानचारित्रोद्यत्वात् । तर्ह्यविषयनः पर्यययोः कृतो विशेष इत्याह—

# विश्वद्धिश्चेत्रस्वामिविषयेभ्योऽविधमनःपर्यययोः ॥२५॥

विशुद्धिः प्रसाद उक्तः। क्षेत्रं प्राह्मपदार्थाधारः। स्वामी प्रयोजकः। विषयो न्नेयपदार्थः। एतेभ्योऽविधमनःपर्यययोरन्योन्यतो मेदो
विन्नेयः। तत्रावधेः सकाशान्मनःपर्ययः सूक्ष्मतर्राविषयत्वादेव विशुद्धतर
उक्तः। क्षेत्रं चोक्तम्। विषयस्तु वक्ष्यमाणः। स्वामित्वं कथ्यते—प्रमत्तादिक्षीणकषायान्तेषु यतिषु प्रवर्धमानचारित्रेष्वेव सप्तविधान्यतमर्द्धि
प्राप्तेष्वेव केषु चिन्मनःपर्ययो जायते न सर्वेष्वित्यस्य स्वामिविशेषोऽस्ति।
अवधिस्तु सम्यग्दृष्टिषु चातुर्गतिकेष्वपि जायते। इदानीं केवलन्नानं
प्राप्तावसरमपि नेह न्नानिकारे उक्तं—तस्य साक्षान्मोक्षं प्रति प्रधानकारणत्वेन मोक्षाधिकारे वक्ष्यमाणत्वात्। तदुल्लां य सर्वन्नानां विषयसम्बन्धविप्रतिपत्तौ सत्यां तावदादान्नानयोस्तिन्नराकरणार्थमाह—

## मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥ २६ ॥

मतिश्रुते उक्तलक्षणे। निबन्धनं निबन्धः—सम्बन्ध इत्यर्थः। अत्र निबन्धराब्दसामर्थ्यात्पूर्वसूत्राद्विषयराब्दोऽनुवर्तते। तस्य चार्थवरााद्वि-भक्तिपरिणाम इति कृत्वा विषयस्य विषयेष्विति वा षष्टधन्तता सप्तम्यन्तता वा भवति । द्रव्यपर्याया वक्ष्यमाणलक्ष्मणाः । न सर्वे पर्याया विषयत्वेन सिन्त । येषां द्रव्याणां तान्यसर्वपर्यायाणि तेषु द्रव्येष्वत्यत्र बहुवचन-निर्देशो जीवादिसर्वद्रव्यसङ्ग्रहार्थः । ततोऽयमर्थः — जीवादिद्रव्येष्वसिलेषु यथासम्भवं कतिपयपर्यायविशिष्टेषु मतेरिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्ताया मूर्तेषु विषयनिषन्धो भवति । अमूर्तेषु पुनरिनन्द्रियनिमित्ताया मतेर्विषय-सम्बन्धः स्यात् । श्रुतस्य च मूर्ताऽमूर्तेषु स विश्वेयः । अवधेः केषु विषयनिषन्ध इत्याह —

#### रूपिष्ववधेः ॥ २७॥

रूपिणः पुद्गला इति वक्ष्यति । तत्सम्बन्धत्वाजीवाश्च कथंचिद्रूपिण इति गृह्यन्ते । असर्वपर्यायेष्विति च वर्तते । ततस्तेषु कतिपयपर्याय-युक्तेष्ववधेर्विषयनिबन्धनं वेदितव्यम् । मनःपर्ययस्य क विषयनिबन्ध इत्यावेदयित ॥

तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य ॥ २८॥

तच्छव्देन सर्वाविधिविषयस्य सम्प्रत्ययः स च कर्मद्रव्यस्यानन्त-भागीकृतस्यान्त्यो भागो महास्कन्ध उक्तो न परमाणुस्तस्यैकप्रदेशत्वाद-विभागिनोऽनन्तभागीकरणासम्भवात्स्त्रमपीदमनुपपन्नं स्यात्। ततः स्थितमेतत्सर्वाविधिविषयस्यानन्तभागीकृतस्यान्त्ये भागे मनःपर्ययस्य विषयसम्बन्ध इति । अथान्ते निर्दिष्टस्य केवलस्य केषु विषयनिबन्ध इति दर्शयति ॥

सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ २९ ॥

द्रव्याणि च पर्यायाश्च द्रव्यपर्यायाः। सर्वे च ते द्रव्यपर्यायश्च सर्वद्रव्यपर्यायास्तेषु। सर्वेषु द्रव्येषु सर्वेषु पर्यायेषु तद्भेदप्रमेदेषु च सर्वेष्वनन्तानन्तेष्वप्यपरिमितमाहात्म्यं केवलक्षानं ग्राहकत्वेन प्रवर्तते। न चैतद्सम्भवीति वक्तव्यमनुमानतस्तित्सद्धेः। तथाहि—कस्यचिज्कानं प्रकर्षपर्यन्तमेति प्रकृष्यमाणत्वाच्चभसि परिमाणवत्तदेवास्माकं केवल-मित्यलं विस्तरेण। एकस्मिन्नात्मिन क्षानानि यौगपद्येन कित सम्भवन्तीत्यावेदयित—

एकादीनि माज्यानि युगपदेकस्मिनाचतुर्भ्यः ॥ ३०॥

यकमद्वितीयमादिरवयवो येषां तान्येकादीनि श्रानानि । भाज्यानि योज्यानि । युगपदेककाले । एकस्मिन्नात्मनि चत्वार्यमिन्याप्येत्यर्थः । तद्यथा एकं तावत्क्वचिद्दात्मिन श्लायिकमसहायं च केवलहानं सम्भवति तेन सह कर्मजश्लायोपरामिकान्यक्षानानामसम्भवात्। प्रकृष्टश्रुतरहितं मितहानं वा। कचिद्दे मितश्रुते। कचित्रीणि मितश्रुतावधिक्षानानि। मितश्रुतमनःपर्ययक्षानानि वा। कचित्रत्वारि मितश्रुतावधिमनःपर्ययक्षानानि सन्ति। पश्च पुनर्नेकस्मिन् यौगपद्येन सम्भवन्तीत्यर्थः। यथोक्त-मितश्रुतावधयः किं सम्यग्व्यपदेशमेव लभन्ते उतान्यथापीत्यत आह—

## मतिभुतावधयो विपर्ययश्र ॥ ३१॥

## सदसतोरविशेषाद्यद्दच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् ॥ ३२ ॥

सर्व वस्तु स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैर्विद्यमानं सदित्यच्यते। परद्रव्यक्षेत्रकालभावैरिवद्यमानमस्दिति कथ्यते। सद्यास्य सदसती। तयोः सदसतोः। अविशेषाद्विभागेनेत्यर्थः। यदच्छा स्वेच्छा यथेच्छेत्यन्यान्तरम्। उपलिध्यरपलम्भो ग्रहणं परिच्छित्तिरित्यर्थः। यदच्छया उपलिध्यर्यदच्छोपलिधः। तस्या यदच्छोपलब्धेहेतोः। उन्मत्तो दृत्त्र्रा कादिपानेन मत्त उच्यते। उन्मत्तस्येवोन्मत्तवत्। सदसतोरिवशेषेण ययदच्छोपलिध्यत्या हेतोर्मिथ्याद्येमत्यादिशानिवपर्ययो भवत्युन्मत्तस्यार्थश्चानिवपर्ययवदिति सम्बन्धः। यथा पित्तोद्रेकाकुलितिचत्तत्वादुन्मत्तः कदाचित्युवर्णं सुवर्णत्वेनोपलभते कदाचिदसुवर्णमपि सुवर्णत्वेनोपलभते कदाचिदसुवर्णसपि सुवर्णत्वेनोपलभते कदाचिदसुवर्णसपि सुवर्णत्वेनोपलभते कदाचिदसुवर्णत्वेनोपलभते वद्यच्छयेति तस्य शानं मिथ्या भवति,

तथा मिथ्यात्वकर्मोद्यदृषितत्वान्मिथ्यादृष्टिएपि कदाचित्सत्सत्त्वेनो-पलभते कदाचिद्सत्त्वेनोपलभते कदाचित्पुनरसद्सत्त्वेनोपलभते कदा-चित्सत्त्वेनोपलभते यद्दच्छयेति तस्य विपर्ययात्मकत्वान्मत्यक्कानं श्रुताक्कानं विभक्कानं चेति क्कानित्रतयमुच्यते। मनःपर्ययकेवलयोस्तु विपर्यय-कारणस्य मिथ्यात्वस्याभावात्सम्यग्व्यपदेश एवेत्यलं प्रपञ्चेन। प्रमाणनयै-रिधगम इत्युक्तम्। तत्र प्रमाणं व्याख्यातिमदानीं नयप्रकृपणं क्रियते—

# नैगमसङ्ग्रहव्यवहारर्जुख्त्रशब्दसमभिरूढैवंभूता नयाः ॥ ३३ ॥

अनेन नयस्य साधारणळक्षणं सङ्क्षेपतो विस्तरतश्च विभागं विशेष-लक्षणं च सूत्रयति । श्रुताख्यप्रमाणपरिगृहीतवस्त्वेकदेशो नीयते गम्यते येन यस्मिन्यस्माद्वाऽसौ नयः। तं नयतीति नयः। नीतिर्वा नयो ज्ञातु-रभिप्राय उच्यते । अनेन सर्वनयानां सामान्यलक्षणमुक्तम् । ततो नैग-मादयो नयशब्देनोच्यन्ते । यथा सम्यग्नानशब्देन मत्यादीनीति । त एव नैगमादयो नयौ भवतः। श्रुतश्चानपरिच्छिन्नवस्त्वंशाद्दव्यपर्यायौ नीयेते यकाभ्यां तौ नयाविति व्युत्पत्तेः। तौ च द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकौ। तत्र द्रव्यं सामान्यमभेद उत्सर्गोन्वय इत्यनर्थान्तरम्। तत्प्रयोजनो नयो द्रव्यार्थिकः। द्रव्यविषयो नयो द्रव्यार्थ इति वा। पर्यायो विशेषो भेदोऽपवादो व्यति-रेक इत्येकोऽर्थः। तत्त्रयोजनो नयः पर्यायार्थिकः पर्यायविषयः पर्यायार्थ इति वा। द्रव्यास्तिकपर्यायास्तिकाविति वा संशाहयम्। द्रव्यमस्तीति मति रस्येति द्रव्यास्तिकः, पर्यायोऽस्तीति मितरस्येति पर्यायास्तिक इति व्युत्पत्तेः। अनेन सङ्क्षेपतो नयविभागः कृतः। ते नैगमादयो नया भवन्ति-द्रव्यपर्यायभेदा यथास्वं नीयन्ते यकैस्ते नया इति निरुक्तिसङ्का-वात्। अनेन विस्तरतो नयविभागकथनं कृतम्। नैगमादिशब्दनिरुक्तधा विशेषलक्षणं च सुचितम्। नैगमादयस्त्रयो द्रव्यार्थिकस्य मेदाः। ऋजु-सूत्रादयश्चत्वारः पर्यायार्थिकस्येति क्षेयम् । तत्र निगमनं नियतसङ्कल्पनं निगमस्तत्र भवोऽभिप्रायो नैगमः। स च सङ्कल्पमात्रग्राही अनिष्पन्न-ब्राहीति चोच्यते। यथा अनिष्पन्नप्रस्थादिसङ्कल्पे प्रस्थादिव्यपदेशामि-प्रायः। अथवा द्वयोर्धर्मयोर्धार्मेणोर्धर्मधार्मेणोर्चा गुणप्रधानभावेन विवक्षो नैगमः। नैकं गमो नैगम इति व्युत्पत्तेः। स चोभयावलम्बीत्युच्यते। अत्रापि कस्यचिद्धर्मस्य धर्मिणोवाऽनिभेष्रेतत्वादविवक्षायामप्राधान्य-

मितरस्य तु प्राधान्यं विश्वेयम्। स चैवं त्रेघा श्रायते-अर्थव्यञ्जनपर्यायार्थ-नैगमः, सङ्गृहन्यवहारद्रव्यार्थनैगमः, द्रव्यपर्यायार्थनैगमश्चेति। तत्र सूक्ष्मः क्षणक्षयोऽवाग्गोचरोऽर्थपर्यायार्थो वस्तुनो धर्मः । स्थूलः कालान्तरस्थायी वाग्गोचरो व्यञ्जनमूर्यायोऽर्थधर्मः। एतद्धर्मद्वयास्तित्वावलम्बी अर्थव्यञ्जन-पर्यायार्थनैगमो भवति । सङ्गृह्यमाणो 1 द्रव्यार्थोऽस्तीति व्यवह्रियमाणोऽपि तद्द्व्यार्थोस्तीत्येवं धर्मिद्वयास्तित्वावलम्बी सङ्ग्रहव्यवहारद्रव्यार्थनैगमोऽ-स्ति। द्रव्यार्थोऽस्ति पर्यायार्थोप्यस्तीत्युभयावलम्बी द्रव्यपर्यायार्थनैगमः कथ्यते। एवं त्रिधाप्ययमवान्तरविदेशषादनेकधापि भवति। सम्यक्स्व-जात्यविरोधेन समस्तमेकत्वेन गृह्यतेऽनेनेति सङ्गृहः। यथा सर्वे सदिति सर्वस्य सत्त्वाविशेपाच्छुद्धसङ्गृहः । तथा द्रव्यमिति घट इति च द्रव्यत्वघटत्वावान्तरसामान्येन सकलजीवादिद्रव्यसौवर्णादिघटव्यक्तीनां सङ्ग्रहणादशुद्धसङ्गृहो विश्लेयः । सङ्गृहगृहीतोऽर्थस्तदानुपूर्व्यणैव व्यव-हियते <sup>2</sup> भेदेनाद्रियतेऽनेनेति व्यवहारः । यथा यत्सत्तद्द्व्यं गुणः पर्यायो वेति । वस्तुसामान्य<sup>3</sup> शक्त यपेक्षो वर्तमानपर्यायमृजु प्रगुणं गमयतीत्ययमृजुसूत्रः । अतीतानागतयोर्विनष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावान्निश्चयात्सूक्ष्मः । एकसमयमात्रो वर्तमानोऽस्य विषयः । यथा यत्सदनुभूयमानं तत्क्षणिकमिति । उपचारात्तु समयसन्दोहः। स्थूलस्वभावो यथा मनुष्यपर्यायो मनुष्यः। देवपर्यायो देव इति । तमे-वर्जुसूत्रविषयं लक्षणसिद्धेन राब्देन राब्दयित प्रतिपादयतीति राब्दः। यथा मनोर्नामकर्मणो जातो मनुष्यः । दीव्यतीति देवः । अथवा लिङ्ग-सङ्ख्यासाधनकालोपप्रहकारकमेदेन भिन्नमर्थं शपयति प्रतिपादयत्यनेनेति शब्दः। यथा पुष्यस्तारका नक्षत्रमित्यत्र लिङ्गमेदेन भिन्नार्थाभिमननम्। सिललमाप इत्यत्र सङ्ख्याभेदेन भिन्नार्थत्वं मन्यते। एहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि यातस्ते पितेत्यत्र साधनभेदेनार्थभेदः । विश्व-दृश्वास्य पुत्रो जनिता भाविकृत्यमासीदित्यत्र कालभेदेनार्थान्तरत्वं मन्यते। सन्तिष्ठते तिष्ठति विरमति रमत इत्यत्रोपग्रहभेदेन भिन्नार्थताभिमननम्। अनेन कियते अयं करोतीत्यत्र कारकमेदेन भिन्नार्थताभिमन्यत इति। अत्र लिङ्गादिमेदेऽपि यद्यर्थैकत्वं स्यात्तदा सर्वशब्दानामेकार्थत्वप्रसङ्गो

<sup>1</sup> द्रव्यार्थोऽस्ति व्यवह्रियमाणोऽपि — ख, ग, <sup>2</sup> मेदेनोज्ज्यिते—ख, ग, <sup>3</sup> शक्तय-पेक्षम्—ख,

भवेदित्यस्य शब्दनयस्याभिप्रायः। शब्दारूढं तत्त्वमर्थशब्दपर्यायान्तरा-संसूष्टं समिकहाते गम्यतेऽनेनेति समिम्हदः। यथा मनोर्जातत्वा-न्मनुष्यो न मरणभावात्। मरणभावाद्धि मर्त्योऽभिधीयते। तथा देव-नाइेवो नाऽमरणभावात्। अमरणभावादमर इत्युच्यते। अथवा नानार्थ-समिरोहणात्समभिरूढः। अस्यायमर्थः-नानार्थान्समतीत्यैकमर्थमाभि-मुख्येन रोहति स्मेति समभिरूढः। अर्थमेदाच्छब्दमेदं गमयतीत्यर्थः। तथाहि-यावन्तोऽर्था वागादयो गोराब्दवाच्यास्तावन्त एव गोराब्द-वाचका भिन्ना भवन्ति। यथा पशौ वर्तमानोऽन्यो गोशब्दो वागादिषु पुनरन्यश्चान्यश्चेति। अथवा नानार्थसमिभरोहणात्समिक्द इत्ययमर्थः। राज्दमेदादर्थमेद इति । राचीपितरेकोप्यर्थ इन्दनशकनपूर्दारणमेदा-क्रिचते। इन्दतीतीन्द्रः। राक्रोतीति राक्रः। पुरं दरयतीति पुरन्दर इति। इन्द्रनादिनद्व एव शकनादिपर्यायान्तराक्रान्तस्योपचारेणेनद्रव्यपदेशात्। अथवा यो यत्राभिरूढस्तस्य तत्रैवाभिमुख्येन वर्तनात्समभिरूढो यथा क भवानास्ते स्वात्मनीति निश्चयादन्यस्यान्यत्र प्रवृत्त्यभावात् । यद्यन्योऽन्यत्र वर्तेत तदा ज्ञानादीनां रूपादीनां चाकाशे वृत्तिः स्यात् । योऽर्थो येनात्मना भूतस्तं तेनैव निश्चाययतीत्येवंभूतः । यथा स्वाभि-धेयक्रियापरिणतिक्षण एव शब्दो युक्तो नान्यथेति । यथा-यदैवेन्दति तदैवेन्द्रो नाभिषेचको न पूजक इति । यदैव गच्छति तदैव गौर्न स्थितो नापि शयित इति । अथवा येनात्मना भूतो येन ज्ञानेन परिणत आत्मा तं तेनैवाऽध्यवसाययतीत्येवंभूतः । यथेन्द्राग्निज्ञानपरिणत आत्मैवेन्द्रोऽ-ग्निश्च कथ्यते । अथवा सम्भिरूढविपयं यत्तस्वं तत्प्रतिक्षणं पदकारक-सामग्रथां वर्तमानमित्येवंभूतेन शब्देन भावनीयमेव न व्युत्पन्नशब्द-वाच्यमित्येवंभूतः। यथा-न मनुष्यो मनुष्यशब्दवाच्यः । न देवो देव-शब्दवाच्यः । नापीन्द्र इन्द्रशब्दवाच्य इति । उक्तेषु नैगमादिषु नयेष्वाद्याश्चत्वारोऽर्थनयाः। शब्दब्युत्पत्तिमन्तरेणाप्यर्थस्य प्रतिपादकत्वात्। इतरे शब्दसमभिरूढेवंभूता नयाः शब्दनया निरुक्तवा तेषामर्थस्य प्रतिपादकत्वात् । तत्रार्थनया अपि द्रव्यार्थपर्यायार्थविकल्पाहेघा । द्रव्याः र्थोऽपि शुद्धाशुद्धभेदादेघोकः। तत्र शुद्धः सन्मात्रसङ्गृहः सकलोपाधिरहि-तत्वात्। नैगमव्यवहारौ पुनरशुद्धौ सविशेषणस्य सत्त्वस्याभिसन्धानात्। तथर्जुसूत्रः पर्यायार्थः । स च शुद्धत्वेनोक्त एव । उक्ता नैगमादयः । इदानीं नैगमादिवद्वयार्थिकपर्यायार्थिकमेदानेव पुनः प्रकारान्तरेणान्वय- **व्यतिरेकपृथक्तापृथक्तृनिश्चयव्यवहारनयान्सलक्षणोदाहरणान्कथयामः** अस्योदाहरणं—अस्तित्वेनास्त्यात्मा सर्वत्राविकल्पानुगमनादन्वयः । शातृत्वेन शातेति । उत्पाद् व्ययोत्कर्षाविकल्पानुगमनाद्वयतिरेकः अस्योदाहरणं—सुखेन सुखी, दुःखेन दुःखीति । निर्देशप्रवृत्तिफलैर्द्रव्य-पर्याययोर्भेदाधिगमः पृथक्तनयः । अस्योदाहरणं-कानं क्रातेव, क्राता पुनरात्मा क्रामं भवत्यन्यच दर्शनादिकं स्यात् । क्रोधः क्रोधन एव । क्रोधनस्तु जीवः स्यात्कोधो मानादिरूपश्चेति । तयोरेव सदादिनिबन्ध-नैरमेदाधिगमोऽपृथकुनयः । अस्योदाहरणं—ज्ञानविशिष्टो ज्ञाता नान्यथा । क्रोधविशिष्टः क्रोधनो जीवो नान्यथेति । एकसाधनसाध्य-विषयो निश्चयः। अस्योदाहरणं—स्वात्मानमात्मा जानाति, स्वात्मानमात्मा पश्यति, स्वात्मानमात्मा कुरुते, स्वात्मानमात्मा भुङ्क इति । भिन्नसाधन-साध्यविषयो व्यवहारः । अस्योदाहरणं-आत्मा परद्रव्यस्वरूपं जानाति पश्यति कुरुते भुङ्के चेति । तथाभृताश्रयविवक्षा निश्चयः । यथा को भवतामाधारः ? स्वात्मैव । भृताभृताश्रयविवक्षा व्यवहारः । चेतना-चेतनसमुदयः पिण्डात्मेति । शुद्ध उपचारोऽपि व्यवहारो यथा— देहादिकमहं भवामि, देहादौ भवाम्यहं, देहादिकं मम भवतीति । तथा चेतनाचेतनस्थूलस्क्ष्ममूर्तामूर्तद्रव्यगुणवृत्तिविषयो निश्चयः। प्रायोऽ-क्षार्थविषयः प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपश्च व्यवहारः। अथवा यथार्थप्राही भूतार्थी नयः। स च सत्यत्वान्नामान्तरेण निश्चय एवोक्तः। तद्विपरीतलक्षणः पुनरभूतार्थो नयः । इति सुनयदुर्नयरूपावतिसङ्क्षेपेण द्वावेव नयौ वेदितव्यौ। तथा चात्र सङ्गहश्लोकः—

> पृथकुं चोपचारं च शुद्धं द्रव्यं च पर्ययम्। यथास्वं यो नयो वेत्ति स भृतार्थोऽन्यथेतरे ॥ इति ॥

त इमे उक्ता नैगमादयो नया विषयस्यानन्तमेदत्वात्प्रतिविषयं भिद्यमाना बहुप्रकाराश्च जायन्ते । ते च परस्परापेक्षा <sup>2</sup> अर्थिक्रियाकारिणः । सुनयास्तज्क्षेपेथाख्यानं प्रयुज्यमानाः सम्यग्दर्शनादिहेतवो भवन्ति । पटादिकार्यकारितन्त्वादिवन्नान्यथेत्यलमितिवस्तरेण॥

<sup>1</sup> व्ययोत्कर्षापकर्ष-सः. 2 अत्र क्रियाकारिण:-क, ग.

### श्नानदर्शनयोस्तत्त्वं नयानां चैव लक्षणम्। झानस्य च प्रमाणत्वमध्यायेऽस्मिन्निरूपितम्॥

शश्यक्तरनिकरसतारनिस्तलतरलतलमुक्ताफलहारस्फारतारानिकुरुम्बिन्धनिर्मलतरपरमोदार शरीरशुद्धध्यानानलोज्ज्वलज्वालाज्ज्वलितघनधातीन्धनसङ्खातसकलविमलकेवलालोकित-सकललोकालोकस्वभावश्रीमत्परमेश्वरजिनपतिमतविततर्मातचिदचित्स्वभाव-भावाभिधानसाधितस्वभावपरमाराध्यतममहासैद्धान्तः श्रीजिनचन्द्र-भष्टारकस्तिच्छन्य पण्डितश्रीभास्करनन्दिविरचित-महाशास्त्रतत्त्वार्धवृत्तौ सुखबोधायां प्रथमोऽध्यायस्समाप्तः॥

#### अथ द्वितीयोऽच्यायः

सम्यग्दर्शनक्षानिवपयत्वेनोद्दिष्टेषु जीवादिषु तत्त्वार्थेषु मध्ये आद्यस्य जीवस्य किं स्वतत्त्वमित्याह—

# औपशमिकक्षायिको भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौद्यिकपारिणामिकौ च ॥ १॥

आतमि स्वकार्यकरणासमर्थस्यानुद्यप्राप्तस्य कर्मणः सद्वस्थोपशमः । यथा कतकाद्द्रिव्यसम्बन्धादम्मसि कालुष्यकरणासमर्थस्य
पङ्कस्यानुद्रृतस्याधः सद्वस्थोपशमः। उपशमे भवः परिणाम औपशमिकः।
कर्मणोत्यन्ताभावः क्षयो यथाम्भसि भाजनान्तरसङ्कान्ते पङ्कस्य। क्षये
भवः परिणामः क्षायिकः। भावौ परिणामौ। तदुभयस्वभावः पर्यायो
मिश्रः क्षायोपशमिक उच्यते—यथा मदनकोद्रवमदशक्तिक्षयोपशमपरिणामः। चशब्देन षष्ठः सान्निपातिकः समुश्चीयते। स च पूर्वोत्तरभावसंयोगाद्वित्रचतुःपञ्चसंयोगजो क्षेयः। जीवस्यात्मनस्तस्य भावस्तत्त्वम् ।
सं च तत्तत्त्वं च स्वतत्त्वमसाधारणं स्वरूपमित्यर्थः। कर्मणः स्वफलदानसामर्थ्यनोद्वित्रचद्यः। उद्ये भव औद्यिकः। कर्मोपशमक्षयक्षयोपशमोदयानपेक्षो जीवभावः परिणामस्तत्र भवः पारिणामिकः। त एते औपशमिकादयश्चेतनात्मकं जीवस्यैव स्वतत्त्वं भवतीति समुदायार्थः। अचेतनः
पुनरौद्यिको भावः पुद्रलानामप्यस्ति। तथा पारिणामिकः पण्णामपि
द्रव्याणां सम्भवतीति च प्रत्येतव्यम्। प्रत्येकमौपशमिकादयो भावाः किं
मेद्वन्त उताऽभेदा इत्याह—

## द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् ॥ २॥

द्यादयः राज्याः सङ्ख्येयप्रधानास्तत्साहचर्यादेकविंशतिशब्दोऽपि सङ्ख्येयप्रधानो गृह्यते न सङ्ख्यावचनः । द्वौ च नव चाष्टादश चैकविंशति-श्च त्रयश्च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रयः । ते मेदा येषामौपशमिकादीनां ते द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिमेदाः । क्रमस्यानतिक्रमेण यथाक्रमं यथासङ्ख्य- मित्यर्थः । तत औपरामिको द्विमेदः । क्वायिको नवमेदः । मिश्रोऽष्टादरा-मेदः । औदयिक एकविंरातिमेदः । पारिणामिकस्मिमेद इति क्षेयम् । तत्राद्यस्यौपरामिकस्य द्वौ मेदौ कावित्याह—

#### सम्यक्त्वचारित्रे ॥ ३ ॥

तत्र दर्शनमोहसम्बन्धिन्यस्तिस्नः कर्मप्रकृतयो मिथ्यात्वं १सम्यश्चिर-ध्यात्वं सम्यक्त्वं चेति । चारित्रमोहसम्बन्धिन्यश्चतस्त्रोऽनन्तानुबन्धि-क्रोधमानमायालोभा इति । एतासां सप्तानां कर्मप्रकृतीनामुपशमात्काल-लब्ध्यादिहेतुको भव्यस्य पञ्चेन्द्रियस्य संक्षिनः पर्याप्तस्य जीवस्यौपशमिकः सम्यक्त्वपरिणामो जायते । निःशेषमोहोपशमात्तत्पूर्वकमौपशमिकं चारित्रं चाविर्भवतीति औपशमिकस्य भेदद्वयं कथितमिदानीं क्षायिकस्य नवमेदाः क इत्याह—

## ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीयीणि च ॥ ४॥

निःशेषश्चानदर्शनावरणश्चयात्सेवलश्चानं केवलदर्शनं च क्षायिकमाविभवति । दानान्तरायश्चयात्सर्वप्राणिनामभयप्रदशिकः केवलिनो दानं
श्वायिकं प्रभवति । निःशेषलाभान्तरायस्य प्रलयात्परित्यक्तकवलाहारक्रियाणां केवलिनां यतो देहबलाधानहेतवोऽन्यमनुजासाधारणाः
परमशुभाः सक्ष्मा अनन्ताः पुद्रलाः प्रतिसमयं सम्बन्धमुपयान्ति स
श्वायिको लाभः । भोगान्तरायस्यात्यन्तविलयाद्तिशयवाननन्तो भोगः
श्वायिको जायते । यत्कृताः कुसुमवृष्ट्यादिविशेषा उपतिष्ठन्ते । निरवशेषोपभोगान्तरायस्य प्रश्वयादुपभोगः श्वायिकः स्यात् । यत्कृताः सिंहासनचामरच्छत्रत्रयाद्य उपढौकन्ते । वीर्यान्तरायस्यात्यन्तविलयादनन्तवीर्यं श्वायिकमाविर्भवति । चशब्देन सम्यकुचारित्रयोः परिग्रहः । प्रागुक्तमिथ्यात्वादि
सप्तप्रकृतीनामत्यन्तक्षयात्सम्यकुं क्षायिकम् । निःशेषमोहक्षयाचारित्रं
श्वायिकम् । सिद्धेषु श्वायिकदानादीनां कथं वृत्तिरिति चेदुच्यते—शरीरनामतीर्थकरनामकर्मोदयाद्यभावादभयदानादिबाह्यकार्याभावेऽपि परमानन्तवीर्याऽच्यावाधक्रपेणैव तेषां सिद्धेषु वृत्तिर्वेदितव्या । केवलक्षान-

<sup>1</sup> सम्यक्तं सम्यङ्भिध्यात्वम्-ख.

रूपेणानन्तवीर्यवृत्तिवत् । उक्ता ज्ञानादयः क्षायिकस्य नव मेदाः । साम्यतं मिश्रभावस्याष्टादशमेदसंसूचनार्थमाह—

## ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्रतुस्त्रित्रिपश्चभेदाः सम्यक्कचारित्र-संयमासंयमाश्र ॥ ५ ॥

सर्वधातिस्पर्धकानामुद्रयक्षयात्तेषामेव सदुपरामाद्देशघातिस्पर्धकान्नामुद्रये सित क्षानादिः क्षायोपरामिको भावो भवति । क्षानाद्य उक्त-लक्षणाः । चत्वारश्च त्रयश्च त्रयश्च पश्च च चतुस्त्रित्रपञ्च । ते भेदां यासां ताश्चतुस्त्रित्रपञ्चभेदाः । यथाक्रममित्यनुवर्तते । तेन चतुरादिभिक्षानादीनां यथासङ्ख्यमभिसम्बन्धः क्रियते । क्षानं चतुर्भेदं—मितश्चता-विभन्नःपर्ययविकल्पात् । त्रिभेद्मज्ञानं—मत्यक्षानश्चताज्ञानविभन्न-क्षानभेदात् । दर्शनं त्रिभेदं—चश्चरचक्षुरविधद्शनविकल्पात् । पञ्च-भेदा लिध्यर्शनादिविकल्पात् । वेदकं सम्यक्त्रमेकम् । चारित्रं यतिधर्म-स्तदेकम् । संयमासंयमो देशसंयमः श्रावकधर्मः सोप्येक एव । त एतेऽष्टादशैव मिश्रभावभेदा भवन्ति । संक्षित्वस्य मित्रक्षाने, योगस्य वीर्ये, सम्यिक्ष्यथ्यात्वस्य सम्यक्तेऽन्तर्भावात् । इदानीमौद्रिकस्यैक-विश्वतिमेद्संक्षाप्रकृपणार्थमाह—

## गतिकषायलिङ्गमिथ्यादर्शनाऽज्ञानाऽसंयताऽसिद्धलेश्या-श्रुतश्रुतुस्त्र्येकैकैकेकषड्भेदाः ॥ ६ ॥

परिणाम औद्येक एकः । कर्मोद्यसामान्यापेक्षोऽसिद्धत्वपर्याय औद्यक्ति एकः । कषायोद्यरिक्षता योगप्रवृत्तिर्भावलेक्या औद्यिकी । सा षिद्ध्या—कृष्णनीलकापोततेजःपद्मशुक्कभेदात् । उपशान्तक्षीणकषाय-सयोगकेवलिषु भूतपूर्वगत्या कषायोद्यरञ्जनाद्योगस्य शुक्कलेक्यात्वोप-चारसम्भवः । त इमे एकविंशतिमेदा औद्यिकभावस्य बोद्धव्याः । असिक्कित्वमक्काने, मिथ्याद्शने त्वद्शनमन्तर्भवति । हास्यादीनां षण्णां नोकषायाणां लिक्कस्योपलक्षणत्वाद्रहणम् । सकलाऽघातिकार्याणामौद्यि-कानां गतिग्रहणमुपलक्षणम् । अधुना पारिणामिकभावभेदसङ्कीर्तनार्थ-माह—

#### जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥ ७॥

जीवत्वं चैतन्यम् । सम्यग्दर्शनादिपर्यायाविभीवशिक्यंस्यास्ति स भव्यः। तद्विपरीतलक्षणः पुनरभव्यः। जीवश्च भव्यश्चाभव्यश्च जीव-भव्याभव्यास्तेपां प्रत्येकं भावा जीवभव्याभव्यत्वानि—जीवत्वं भव्यत्वमभव्यत्वं चेति । कर्मविशेषोपशमाद्यनपेक्षास्त्रयोऽन्यद्रव्यासाधारणाः पारिणामिकभावभेदाः प्राधान्येनोक्ताः । चशब्दाद्रव्यान्तरसाधारणाः सत्त्वद्रव्यत्वासङ्ख्येयप्रदेशत्वामूर्तत्वाद्योऽप्राधान्येनोक्ता गृह्यन्ते । अत्राह—जीवकर्मणोर्वन्धं प्रत्येकत्वे सत्यंविवेकः प्राप्नोतीति । तम्न लक्षणतस्तन्नानार्यत्वसिद्धः। यद्येवं जीवस्यव तावितंक लक्षणमित्यन्नो-च्यते—

## उपयोगो लक्षणम् ॥८॥

अन्तरङ्गबहिरङ्गकारणवशादुत्पद्यमानश्चेतन्यानुविधायी परिणाम उपयोगः। लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणं श्लापकमित्यर्थः। प्रस्तुतस्य जीवस्योपयोग-लक्षणं भवत्यन्यद्रव्यासाधारणत्वात्। तथा चात्मा पुद्रलादिभ्य² स्तत्त्वा-न्तरं तद्भिन्नलक्षणत्वाऽन्यथाऽनुपपत्तेः। उपयोगस्य भेदप्रभेददर्शनार्थ-माह—

#### स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः॥९॥

स पूर्वोक्त उपयोग इत्यर्थः । द्वौ विधौ प्रकारौ मेदौ यस्यासौ द्विविधः । अष्टौ च चत्वारश्चाष्ट चत्वारस्ते मेदा यस्य सोऽयमष्टचतुर्भेदः ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अभेदः. <sup>2</sup> सिन्नः.

स उपयोगस्ताविद्वमेदः । साकाराऽनाकारिवकल्पात्साकारं सविकस्पकं बानमित्यर्थः। अनाकारं निर्विकल्पकं दर्शनमित्यर्थः। तदुक्तम्—

सविकल्पं भवेज्ञानं निर्विकल्पं तु दर्शनम्।

द्वाविमा प्रतिभासस्य भेदौ वस्तुनि कीर्तितौ॥ इति॥

ज्ञानमष्टविधं-मितज्ञानं श्रुतज्ञानमविध्ञानं मनःपर्ययञ्चानं केवल्ज्ञानं मत्य
ज्ञानं श्रुताऽज्ञानं विभक्षज्ञानं चेति । दर्शनं चतुर्भेदं-चक्षुर्दर्शनमचक्षु
र्द्शनमविधदर्शनं केवलद्र्शनं चेति । एवं सामान्यविशेषात्मको द्वादश
विकल्प उपयोगो जीवानां यथासम्भवं योजनीयः। ते चोपयोगिनो जीवा

द्विविधाः।

#### संसारिणो मुक्ताश्र ॥ १०॥

संसरणं संसारः। स च नरकतिर्यङ्मनुष्यदेवगतिषु द्रव्यक्षेत्रकाल-भवभावपरिवर्तनरूपः पञ्चप्रकार उक्तः। संसारो विद्यते येषां ते संसा-रिणः। पञ्चविधसंसारविरहिता मुक्ताः। उभयत्र बहुवचननिर्देशोऽनन्त-त्वस्यापनार्थः। संसारिणां विशेषप्रतिपादनार्थमाह—

#### समनस्कामनस्काः॥ ११॥

मनो द्विविधं-द्रव्यभावभेदात् । तत्र पुद्गलिवपाकिकर्मोद्यापेशं द्रव्यमनः । वीर्यान्तराय नोइन्द्रियावरणक्षयोपद्यमापेश्चा आत्मविद्युद्धि भावमनः तेन मनसा सह वर्तन्त इति समनस्काः। न विद्यते मनो येषां ते अमनस्काः। समनस्काश्चामनस्काश्च समनस्कामनस्काः। उत्तरसूत्रस्यादौ यत्संसारित्रहणं कृतं तस्येह सम्बन्धान्मुक्तानामनजुवृत्तेर्याथासङ्ख्यं नास्ति ततः संसारिण एव केचित्समनस्काः केचिद्मनस्का इति वेदितव्यम्। पुनरिप संसारिणां भेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

#### संसारिणस्त्रसस्थावराः ॥ १२॥

त्रसनामकर्मोदये सति त्रस्यन्ति चलन्तीति त्रसाः । स्थावरनाम-कर्मोदये सति स्थानदीला अचलनस्वभावाः स्थावराः । अत्र ब्युत्पत्ते-गौणत्वाच्न चलनाचलनात्मकं त्रसस्थावरत्वं किं तर्हि नामकर्मोदयनिमित्तम्। अत्रापि पुनः संसारिप्रहणात्समनस्कामनस्कानां त्रसस्थावराणां च याथा- सङ्ख्याभावे संसारिण एव त्रसाः स्थावराभ्रेति विभज्यन्ते। तत्रास्य-वक्तव्यत्वात् स्थावराणां तावित्रिश्चयः क्रियते—

## पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥१३॥

¹ स्थावरनामकर्मभेदाः पृथिव्यादयः सिन्त । तदुदयनिमित्ता जीवेषु पृथिव्यादयः संक्षा वेदितव्याः । तत्र पृथिवी, पृथिवीकायः, पृथिवीकायः, पृथिवीकायः, पृथिवीजीव इति चतुर्णामिप पृथिवीज्ञाब्दवाच्यत्वेऽपि शुद्धपुद्गलपृथिव्याः जीवपित्यकपृथिवीकायस्य च नेह ग्रहणं तयोरचेतनत्वेन दितकर्मोदया सम्भवात्तत्कृतपृथिवीव्यपदेशासिद्धेः । तस्माज्जीवाधिकारात्पृथिवीकाय-त्वेन गृहीतवतः पृथिवीकायिकस्य विग्रहगत्यापन्नस्य पृथिवीजीवस्य च ग्रहणं तयोरेव पृथिवीस्थावरनामकर्मोदयसद्भावा पृथिवीव्यपदेशघटनात्। प्वममेजोवायुवनस्पतीनामिप व्याख्यानं योजनीयम् । त एते पञ्चनिद्याः प्राणिन एकेन्द्रियाः स्थावराः प्रत्येतव्याः । एषां चत्वारः प्राणाः सिन्त-स्पर्शनिन्द्रयप्राणः, कायवलप्राणः, उच्छासिनःश्वासप्राणः, आयुः प्राणश्चेति । अथ के ते त्रसा इत्याह—

#### द्वीन्द्रियादयस्रसाः ॥ १४ ॥

द्व इन्द्रिये यस्य सोऽयं द्वीन्द्रियः। द्वीन्द्रिय आदिर्येषां ते द्वीन्द्रिया-द्यः। अत्रादिशब्दस्य व्यवस्थावाचित्वादागमे व्ववस्थिता द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पञ्चन्द्रिया गृह्यन्ते । द्वीन्द्रियस्य प्राणाः पूर्वोक्ताश्च-त्वारो रसनावाक्प्राणा धिकाः पड्भवन्ति। त्रीन्द्रियस्य त एव घाणप्राणाधि-कास्सप्त प्राणा भवन्ति। चतुरिन्द्रियस्य त एव चश्चःप्राणाधिका अद्य प्राणा भवन्ति। पञ्चेन्द्रियस्य तिरश्चोऽसंक्षिनस्त एव श्रोत्रप्राणाधिका नव प्राणा भवन्ति। संक्षिनस्त एव मनोबलाधिका दश प्राणा भवन्ति। त एते द्वीन्द्रि-यादयस्त्रससंक्षा भवन्ति। इदानीमिन्द्रियाणामियत्तावधारणार्थमाह—

#### पश्चेन्द्रियाणि ॥ १५॥

इन्द्रियशब्दो व्याख्यातार्थः । अत्रोपयोगप्रकरणादुपयोगसाधनानां प्रहणं, न क्रियासाधनानां वाक्पाणिपादपायूपस्थानाम् । तथा तादशानां

<sup>1</sup> स्थावरा-क. ग.

व्ववस्थातो-क.

प्रहणे पृथिन्यादीनामपीन्द्रियत्वप्रसङ्गात् । ततः पञ्चेन्द्रियाणि भवन्ति न हीनाधिकानीःति स्थितम् । सम्प्रतीन्द्रियाणां द्वैविष्यस्यापनार्थमाह—

#### द्विविधानि ॥ १६॥

विधराष्ट्ः प्रकारवाची । द्वौ विधौ येषां तानि द्विविधानि— द्विमेदानीत्यर्थः । कौ पुनस्तौ प्रकारौ ? द्रव्येन्द्रियं भावेन्द्रियं चेति । तत्र द्रव्येन्द्रियस्वरूपप्रतिपत्त्यर्थमाह—

## निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ॥ १७ ॥

कर्मणा निर्वर्त्यत इति निर्वृत्तिः । निर्वृत्तेष्ठपकारः क्रियते येन तदुपकरणम् । निर्वृत्तिश्चोपकरणं च निर्वृत्त्युपकरणे । पुद्रलद्रव्यक्षपमिन्द्रियं द्रव्येन्द्रियम् । ते द्वे अपि द्रव्येन्द्रियशब्द्वाच्ये भवतः । तत्र निर्वृत्ति-द्विविधा—वाद्याभ्यन्तरभेदात् । बाद्या चश्चरादिषु मसूरिकादिसंस्थान क्ष्मा । अभ्यन्तरा चश्चरादीन्द्रियञ्चानावरणकर्मक्षयोपशमिविशिष्टोत्से धाक्नुलाऽसङ्काययभागप्रमितात्मप्रदेशसंश्विष्टसूक्ष्मपुद्रलसंस्थानक्ष्मा । उभ-यनिर्वृत्तिद्वारेणैवात्मनोऽर्थोपलम्भसम्भवः । उपकरणमपि बाद्याभ्यन्तर-विकल्पाद्देधा । तत्र बाद्यमुपकरणमक्षिपत्रपक्षमद्वयादि । अभ्यन्तरमुपकरणं कृष्णशुक्कमण्डलादि । इदानीं भावेन्द्रियस्वक्षपप्रदर्शनार्थमाह—

## लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियम् ॥ १८॥

लम्भनं लिध्वर्शानावरणक्षयोपरामे सत्यातमनोऽथीपलम्भराकिरि-त्यथः। उपयुज्यत इत्युपयोगः। तस्यैवात्मनोऽर्थग्रहणव्यापार इत्यर्थः। लिध्वश्चोपयोगश्च लब्ध्युपयोगौ। तौ चेतनात्मकौ भावेन्द्रियं भवतः। तत्र भावेन्द्रियमेव मुख्यं प्रमाणं स्वार्थप्रमितौ साधकतमत्वाद्व्येन्द्रिय-स्योपचारत एव प्रामाण्योपगमात्। उक्तानां द्विप्रकाराणामिन्द्रियाणां संशानुपूर्विप्रक्रपणार्थमाह—

## स्पर्शनरसनघाणचक्षुःश्रोत्राणि ॥ १९ ॥

पारतन्त्रचिवक्षायां स्पर्शनादिशब्दानां करणसाधनत्वम् । आत्मा

स्पृश्यते ऽनेनेति स्पर्शनम्। रस्यते ऽनेनेति रसनम्। व्रायते ऽनेनेति व्राणम्। व्रातमा चष्टे ऽर्थान्पश्यत्यनेनेति चक्षुः। श्र्यते ऽनेनेति श्रोत्रमिति। स्वातन्त्रयविवक्षायां कर्तृसाधनत्वम्। स्पृशतीति स्पर्शनम्। रसतीति रसनम्। जिव्रतीति व्राणम्। चष्ट इति चक्षुः।श्रणोतीति श्रोत्रमिति। स्पर्शनं चरसनं च व्राणं च चक्षुश्च श्रोत्रं च स्पर्शनरसनव्राणचक्षुःश्रोत्राणीति। पतानि स्पर्शनादीनीनिद्रयनामानि वेदितव्यानि। प्रतिनियतविषयत्वा दिन्द्रियाणां मेद इति तद्विषयप्रदर्शनार्थमाह—

## स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः ॥ २०॥

यदा स्पर्शादिशब्दैः प्राधान्येन द्रव्यमुच्यते तदा तेषां कर्मसाधनत्वं वेदितव्यं—यथा स्पृश्यत इति स्पर्शो द्रव्यम् । एवं रस्यत इति रसः, गन्ध्यत इति गन्धः, वर्ण्यत इति वर्णः, शब्द्यत इति शब्दः । यदा तु स्पर्शादयः शब्दाः प्राधान्येन गुणवाचिनस्तद् । तेषां भावसाधनत्वम् । यथा स्पर्शनं स्पर्शो गुणः । एवं रसनं रसः, गन्धनं गन्धः, वर्णनं वर्णः, शब्दनं शब्द इति । स्पर्शश्च रसश्च गन्धश्च वर्णश्च शब्दश्च स्पर्शरस-गन्धवर्णशब्दाः । तच्छब्देन स्पर्शनादीन्द्रियाणां परामर्शः । अर्थशब्दोऽत्र विषयवाची । तेषामर्थास्तदर्थाः । त इसे स्पर्शाद्यस्तेषां स्पर्शनादीना-मिन्द्रियाणां यथासङ्ख्यं ग्राह्यरूपा भवन्तीति समुदायार्थः । अनिन्द्रियस्य को विषय इत्याह—

#### श्रुतमानिन्द्रियस्य ॥ २१ ॥

श्रुतज्ञानविषयोष्यत्रोपचाराच्छुतमुच्यते । अनिन्द्रियं मनः कथ्यते । श्रुतमनिन्द्रियस्य विषयो भवति —श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमविशिष्टस्यातमनः श्रुतज्ञानस्यार्थेऽनिन्द्रियालम्बनज्ञानप्रवृत्तेः । इदानीं स्पर्शनस्य तावत् स्वामिनिर्देशार्थमाह—

#### वनस्पत्यन्तानामेकम् ॥ २२ ॥

वनस्पतिरन्ते येषां ते वनस्पत्यन्ताः । तेषां वनस्पत्यन्तानाम् । पृथिव्यादीनामित्येतत्सामर्थ्याह्यभ्यते—सूत्रे स्थावराणां तथैव पठितत्वात्। एकशब्दोऽत्र प्रथमवाची गृह्यते । ततः पृथिव्यादीनां वनस्पतिपर्यन्तानां पञ्चस्थावराणां स्पर्शनमिन्द्रियं वेदितव्यम् । इतरेषामिन्द्रियाणां स्वामि-प्रदर्शनार्थमाह—

## किमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकैकबृद्धानि ॥ २३ ॥

क्रिम्यादयः कृतद्वन्द्वाः प्रसिद्धार्थास्तैः सहादिशब्दः प्रकारवाची कृतान्यपदार्थवृत्तिः प्रत्येकमिससम्बध्यते । तद्यथा—िकमिश्च पिपीलिका च अमरश्च मनुष्यश्च किमिपिपीलिकाश्चमरमनुष्यास्ते आदयो येषां ते क्रिमिपिपीलिकाश्चमरमनुष्यादय इति । क्रिम्यादयः, पिपीलिकादयः, अमरादयः, मनुष्यादयः इति । एकैकमिति वीष्सायां द्वित्वम । वृद्धशब्दोऽधिकार्थः। एकैकेन वृद्धानि एकैकवृद्धानि । ततोऽयमर्थः—िकिमिप्रकाराणामधिकृतं स्पर्शनं रसनाधिकमिति ते द्वीन्द्रियाः । पिपीलिकादीनां स्पर्शनरसने घाणाधिक इति ते त्रीन्द्रियाः। अमरादीनां स्पर्शनरसनघाणानि चश्चरिधकानीति ते चतुरिन्द्रियाः । मनुष्यादीनां स्पर्शनरसनघाणचक्षं षि श्रोत्राधिकानीति ते पञ्चन्द्रिया इति यथासङ्ख्येनाभिसम्बन्धो व्याख्येयः। के पुनः संक्षिनः संसारिण इत्याह—

#### संज्ञिनः समनस्काः ॥ २४ ॥

हिताहितप्रक्षिपरिहारपरीक्षा संज्ञा। तस्याः सम्भवोऽस्ति येषां ते संज्ञिनः। सह मनसा वर्तन्ते ये ते समनस्काः पूर्वमेव व्याख्याताः। त एव संज्ञिन इत्युच्यन्ते। मनोरहितास्तु संसारिणोऽसंज्ञिनः इति पारिशेष्याल्लब्धम्। अत्र कश्चिदाह—जीवस्य पूर्वोपात्तशरीरत्यागादुत्तर-शरीराभिमुखं गच्छतस्तत्सम्प्राप्तेः प्रागसिद्धेर्देहान्तरसम्बन्धाभावः प्राप्नोति मुक्तात्मवत्तथा च सति पूर्वोत्तरशरीरत्यागादानसन्तितलक्षण-संसाराभावात्कथं संसारिणः प्रपञ्चयन्त इत्यत्रोच्यते—

## विग्रहगती कर्भयोगः ॥ २५॥

विप्रहो देहस्तदर्था गतिर्विप्रहगितः । अथवा विरुद्धो प्रहो विप्रहो व्याघातः पुद्रलादानिरोध उच्यते । तेन विप्रहेण गतिर्विप्रहगितस्तस्यां

विष्रहगतौ शरीरामिसम्बन्धो जीवस्य क्रियते येन तत्कर्म कार्मणं शरीर-मित्यर्थः। आत्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणा क्रिया योगः। कर्मणा कृतो योगः कर्मयोगः। स विष्रहगतावस्तीति सम्बध्यते। तत्रश्च शरीरार्थायां गतौ जीवस्य कर्मयोगसद्भावात्कथंचिच्छ¹रीरित्वं देहान्तरप्रहणं तत्पूर्वकसंसारित्वकथाप्रपञ्चश्च न विरुध्यत इति। गतिमतां जीवपुद्रलानां कथं गतिः स्यादित्याह—

## अनुश्रेणि गतिः ॥ २६॥

आकाशप्रदेशपङ्किः श्रेणिः । अनुशब्द आनुपूर्व्यं वर्तते । श्रेणेरानुपूर्व्यं-णानुश्रेणि । गमनं गृतिर्देशान्तरप्राप्तिरित्यर्थः । पुनर्गतिप्रहणं सर्वगति-मज्जीवपुद्गलद्भव्यगितसङ्ग्रहार्थम् । तत्र जीवानां तावन्मरणकाले भवान्तर-सङ्क्षमे, मुक्तानां चोर्ध्वगमनकालेऽनुश्रेण्येव गतिर्भवति । तथोर्ध्वलोकाद्-घोगतिः, अघोलोकादृर्ध्वगितः, तिर्यग्लोकादृर्ध्वमघो वा गितः संसारिणा-मनुश्रेण्येव जायते । पुद्गलानां च या लोकान्तप्रापणी गितः सानुश्रेण्येव भवतीति कालदेशनियमोऽत्र योजनीयः । इतरगितषु नियमोऽयं नास्ति । 2 मुक्तात्मनो गिति वशेषकथनार्थमाह—

#### अविग्रहा जीवस्य ॥ २७॥

विग्रहः कौटिल्यं वक्रतेत्यनर्थान्तरम् । न विद्यते विग्रहो यस्या गतेरसार्वावश्रहा । जीववचनात्पुद्गलनिवृत्तिः । उत्तरसूत्रे संसारिष्रहणादिह मुक्तस्येति लभ्यते । ततो मुक्तस्य जीवस्य या गतिरालोकान्तात् सा नियमादृज्वी भवतीति प्रत्येतव्यम् । संसारिणः कीदृशी गतिरित्याह—

# विग्रह्वती च संसारिणः प्राक्चतुर्भ्यः ॥ २८॥

विग्रहवती वका। चदाब्दाद्विग्रहा लभ्यते। संसारी व्याख्यातार्थः। प्रागिति वचनं मर्यादार्थम्। वक्ष्यमाणसमयिनर्देशसामर्थ्यादिह चतुर्भ्यः समयेभ्य इति प्राप्यते। तेन संसारिणो जीवस्य कदाचिद्विग्रहेष्वाकारा गतिर्भवति, कदाचिदेकवका पाणिविमुक्ता स्यात्, कदाचिद्विका लाङ्गली

<sup>1</sup> श्रुगरतं-ख.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> गतिषु मुक्तात्मनो-क. ग.

जायते, कदाचिश्व त्रिवका गोमूत्रिका गितः सम्भवति । न चतुर्थे समये, तथाविधोपपादक्षेत्राभावादिति निश्चीयते । तत्रर्जुगतिकालावधारणार्थ-माइ—

## एकसमयाऽविग्रहा ॥ २९ ॥

एकशब्दः सङ्ख्यावाची। परमिनिरुद्धो विभागरहितः क्षणः कालः समय इत्युच्यते। एकः समयो यस्या असावेकसमया। अविग्रहा गितर-विक्रेत्युक्ता। गितमतां जीवपुद्धलानामवक्षा गितरालोकान्ताद्प्येकसमयिकी भवित। तथैकवक्षा द्विसमया, द्विवका त्रिसमया, त्रिवका चतुःसमया गितिरित्यप्यत्र निश्चीयते। जीवस्य समयत्रयाहारकत्वप्रतिषेधस्योत्तरस्त्रे-णान्यथानुपपत्तेः प्राप्तिपूर्वकत्वात्तस्येति। देहान्तरसम्प्राप्तिनिमित्तभूतासु चतस्वपीष्वाकारादिगितिष्वाहारको जीवः प्रसक्त इत्यपवादमाह—

#### एकं द्वी त्रीन्वानाहारकः ॥ ३० ॥

अत्र समयग्रहणमनुवर्तते । वाशब्दो विकल्पवाची । विकल्पश्च यथेच्छातिसर्गस्त्रीण्योदारिकवैक्रियिकाहारकाख्यानि शरीराणि । पर्यमाहारशरीरेन्द्रियानप्राणभाषामनः संज्ञिकाः पर्याप्तीर्यथासम्भवमाहरतीत्याहारकः । नाहारकोऽनाहारकः । कर्मवशादिषुगतौ तावज्ञीव आहारक एव । पाणिविमुक्तायामेकं वा समयमनाहारकः । लाङ्गलिकायां द्वी वा समयावनाहारकः । गोमूत्रिकायां त्रीन्वा समयान्नेरन्तर्येणानाहारकः । चतुर्थे तु समये सामर्थ्यादाहारको भवतीति प्राप्यते । कालवाचिनोपि समयशब्दान्न सप्तमी कालाध्वनोरत्यन्तसंयोग इत्यनेन द्वितीयाविधानात् । यद्येवं देहान्तरप्रादुर्भावलक्षणं जीवानां जन्म सिद्धं तदा के तिद्विशेषा इत्याह—

# सम्मूर्जनगर्भोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥

स्वकृतकर्मविशेषादात्मनः शरीरत्वेन पुद्रलानां समन्तान्मूर्छनं घटनं सम्मूर्छनम् । स्त्रिय उदरे शुक्रशोणितयोर्गरणं मिश्रणं गर्भः । उपत्युपपचते तस्मिन्नित्युपपादः —देवनारकोत्पत्तिस्थानविशेष उच्यते । त एव सम्मूर्छ-

नादयस्त्रयः प्रकाराः सामानाधिकरण्येन जन्मेत्युच्यन्ते—प्रकारतद्वतोः कथंचिदमेदात्। जन्माधिकरणभूतयोनिविद्योषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

#### सचित्त्रशीतसंष्ट्रताः सेतरा मिश्राश्चेकशस्तद्योनयः ॥ ३२ ॥

चैतन्यविशेषपरिणामश्चित्तम्। सह चित्तेन वर्तत इति सचित्तः। शित इति स्पर्शविशेषः शुक्कादिशब्दवद्रुणगुणिवचनत्वात्तद्युक्तं द्रव्यमपि ब्रूते सम्यग्वृतः संवृतो दुरुपलक्ष्यः प्रदेशः। सचित्तश्च शीतश्च संवृतश्च सचित्तशीतसंवृताः। सहेतरैर्वर्तन्त इति सेतराः। सप्रतिपक्षा अचिन्तोष्णविवृता उच्यन्ते। उभयात्मका मिश्राः। चशब्द एकैकसमुच्चयार्थः। एकैकं प्रति एकशः। एतस्य वीप्सार्थस्योपादानं क्रममिश्रप्रतिपत्त्यर्थम्। तेषां जन्मविशेषाणां योनय आश्रयास्तद्योनयः। ततः सचित्तोऽचित्तस्त-निमश्चश्च, शीत उष्णस्तिनमश्चश्च, संवृतो विवृतस्तिनमश्चश्चेति यथाकमं तेषां जन्मविशेषाणामाध्यानामाधारभूता योनयो नवप्रकारा भवन्ति— चतुरशितियोनिलक्षाणामागमान्तरोक्तानामत्रैवान्तर्भावात्। उक्तं च—

\*णिचिद्रधादुसत्तय तरुद्सवियिलिन्दिएसु छचेव। सुरणिरयितिरिय चउरो चोद्दसमणुए सदसहस्सा॥ इति॥

तत्र गर्भी जन्मविशेषः केषा।मेत्याह--

# जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः ॥ ३३॥

यत्प्राणिपरिवरणं विततमांसशोणितं तज्जरायुः। जरायौ जाता जरायुजाः। यत्कितिनं शुकशोणितपरिवरणं वर्तुलं तदण्डम्। अण्डे जाता अण्डजाः। परिवरणं विनेव परिपूर्णाङ्गा योनिनिर्गतमात्रा एव परिस्पन्दादि-सामर्थ्ययुक्ताः पोताः। जरायुजाश्चाण्डजाश्च पोताश्च जरायुजाण्डजपो-तास्तेषामेव गर्भः। गर्भ एव च तेषामित्युभयथा नियमो द्रष्टव्यः। अथोप-पादः केषां भवतीत्याह—

<sup>\*</sup> त्रिष्वपि कालेषु त्रसमावयोष्या ये न भवन्ति ते नित्यनिगोताः । त्रसभावमवाप्ता अवाप्स्यन्ति च ये ते अनित्यनिगोताः ॥

## देवनारकाणाग्रुपपादः ॥ ३४॥

देवनारकाश्च वक्ष्यमाणलक्षणाः । तेषामेवोपपादः, उपपाद एव च तेषामित्यत्राप्युभयथावधारणं ज्ञातव्यम् । सम्मूर्छनं जन्म केषां स्यादित्याह-

# शेषाणां सम्मुच्छनम् ॥ ३५ ॥

उक्तेभ्यो गर्भीपपादिकेभ्योऽन्य शेषाः । ते चैकेन्द्रियविकलेन्द्रियाः पञ्चेन्द्रियाश्च तिर्यक्कानुष्याः केचिदुच्यन्ते । तेषां शेषाणामेव सम्मूर्छनं जन्म भवति । सम्मूर्छनमेव च शेषाणामित्युभयथा नियमः पूर्ववहेदि-तव्यः । अथ येषां शरीराणां प्रादुर्भवनं जीवस्य जन्म व्यावर्णितं तानि कानीत्याह—

## औदारिकवैकियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि ॥ ३६ ॥

औदारिकादिशरीरनामकर्मविशेषोदयजनितान्यौदारिकादीनि शरीराणि । तत्रोदारं स्थूलम् । उदारे भवमुदारं प्रयोजनमस्येति वा 
औदारिकम् । एकानेकाणुमहत्त्वादिरूपेण शरीरस्य विविधकरणं विकिया।
सा द्वेधा—पृथक्वैकत्वभेदात् । स्वशरीराद्वहिः पृथकुविकिया । स्वशरीर
पवैकत्वविकिया । सा प्रयोजनमस्येति विकियिकम् । संशयविषयसूक्षमपदार्थनिश्चयार्थमसंयमपरिहारार्थं वा प्रमत्तसंयतेनाद्वियते निर्वर्त्यते यत्तदाहारकम् । यत्तेजोनिमित्तं तेजिस भवं वा तत्तैजसम् । कर्मैव कार्मणम् ।
कर्मणां समृहो वा कार्मणम् । शीर्यन्त इति शरीराणि । रूढिवशादेतान्यौदारिकादीनि जन्मिनां पञ्च शरीराणि वेदितव्यानि । यद्याद्यं शरीरं
स्थूलप्रयोजनं तिर्हं ततोन्यर्ति स्वरूपिमत्याह—

#### परं परं सूक्ष्मम् ॥ ३७॥

पूर्विपेक्षया परत्विर्मितं परशब्दोऽत्र व्यवस्थार्थः । तस्य सूक्ष्मत्व-गुणेन वीप्सायां द्वित्वम् । परं परिमिति सूक्ष्मत्वं चोत्तरोत्तरस्य परिणिति-विशेषाद्गाद्यं न परमाणुभिरुत्तरसूत्रसामर्थ्यात् । तेनौदारिकात्परं

<sup>1</sup> परमतिसूक्मत्वम्-क.

वैक्रियिकं सूक्ष्मम् । तस्मात्परमाहारकं सूक्ष्मम् । ततोऽपि परं तैजसं सूक्ष्मम् । तैजसात्परं कार्मणं सूक्ष्ममिति निश्चयः। तर्हि प्रदेशतः कथमित्याह—

# प्रदेशतोऽसङ्ख्येयगुणं प्राक्तैजसात् ॥ ३८॥

अविभागित्वेन प्रदिश्यन्ते प्ररूप्यन्त इति प्रदेशाः परमाणवः। प्रदेशैः प्रदेशतः। सङ्ख्यामतीतोऽसङ्क्ष्येयः। स चात्र श्रेण्या असङ्क्ष्येय-भागो गृह्यते। गुण्यतेऽनेनेति गुणः गुणकार इत्यर्थः। असङ्क्ष्येयो गुणो यस्य तदसङ्क्ष्येयगुणम्। प्राक्छन्दो मर्यादार्थः। परंपरमित्यनुवर्तते। तेनौदारिकात्प्रदेशैरसङ्क्ष्यातगुणं वैक्रियिकम्। ततोप्यसङ्क्ष्यातगुणमाहार-कमिति कथितं भवति। तिर्हि तैजसकार्मणे कथिमत्याह—

## अनन्तगुणे परे ॥ ३९॥

न विद्यतेऽन्तोऽस्येत्यनन्तो मानविद्योपो रूढः । स वाभव्यानामनन्तगुणः, सिद्धानामनन्तभागो गुणकारोऽत्र गृहीतः । अनन्तो गुणो ययोस्तेऽनन्तगुणे । परे उत्तरे । पूर्वापेक्षया परत्वं द्वयोरप्यस्ति । ततो
द्विवचनसामर्थ्याद्दे अपि पूर्वस्मादाहारकात्तैजसकार्मणे अनन्तगुणत्वेन
प्रतीयेते । प्रदेशत इत्यनुवर्तते । तत्राहारकात्प्रदेशस्तैजसमनन्तगुणम् । तैजसात्कार्मणमनन्तगुणमिति विद्ययम् । नन्वेवं शस्यकवन्मूर्तिमद्वयोपचितत्वात्संसारिजीवस्याभिष्रेतगितिनरोधः प्रसज्यत इत्यत्रोच्यते—

#### अप्रतिघाते ॥ ४० ॥

मूर्तस्य मूर्तान्तरेण प्रतिहननं प्रतिघातः प्रतिस्वलनं व्याघात इत्यर्थः । न विद्यते सर्वत्र प्रतिघातो ययोस्ते अप्रतिघाते अधिकृते तैजसकार्मणे प्रोच्येते । तथाहि—तैजसकार्मणयोर्वज्ञ-पटलादिषु नास्ति व्याघातः सूक्ष्मावगाहपरिणामात् पारदादिव-दिति । तजसकार्मणदारीरसम्बन्धात्पूर्वममूर्तस्यात्मनः पुनः कथं ताभ्यां सम्बन्धो मुक्तात्मवद्भवेदित्यादाङ्कां निराकुर्वन्नाह—

#### अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१ ॥

आदिः प्रथमः सम्बन्धः संयोगलक्षणो ययोस्ते आदिसम्बन्धे । नादिसम्बन्धे अनादिसम्बन्धे । अधिकृते तैजसकार्मणे । चशब्दोऽत्र पक्षान्तरसूचनार्थः । कार्यकारणसन्तत्यपेक्षयाऽनादिसम्बन्धे, विशेषा-पेक्षया सादिसम्बन्धे च ते जीवस्य बीजवृक्षविदित तात्पर्यार्थः । एते तैजसकार्मणे किं कस्यचिदेव संसारिणो भवत आहोस्विद्विशेषेणे-स्वाह—

#### सर्वस्य ॥ ४२ ॥

पूर्वोक्ते तैजसकार्मणे दारीरे निरवदोषस्य संसारिणो जीवस्याहार-कस्यानाहारकस्याप्यविच्छित्रसन्तानरूपतया अनादिसम्बन्धिनी वर्तेते। कियन्ति पुनः दारीराणि सहैकत्रात्मनि सम्भवन्तीत्याह—

# तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥ ४३॥

तच्छव्दस्तैजसकार्मणानुकर्षणार्थः । ते <sup>1</sup> आदिनी येषां तानि तदादीनि, भाज्यानि विकल्यानि । युगपच्छव्द एककालार्थः । एकदाब्दः सङ्ख्यावाची । आङ्भिव्यासयर्थः । चत्वारि दारीराण्यभिव्याप्येत्यर्थः । कचित्तेकस्मिन्नात्मनि विग्रहगत्यापन्ने तैजसकार्मणे एव युगपद्भवतः । कचित्तेजसकार्मणौदारिकाणि, तैजसकार्मणवैक्रियिकाणि वा त्रीणि सम्भवन्ति । कचित्तेजसकार्मणौदारिकाहारकाणि चत्वारि दारीराणि सन्ति । पञ्च न सम्भवन्ति वैक्रियिकाहारकयोर्युगपदेकत्रासम्भवात् । तिर्हि सकलसंसारिणां कार्मणदारीरादेवोपभोगसिद्धेः दारीरान्तरपरिकल्पनमनर्थकमित्यादाङ्कां निराकुर्वन्नाह—

## निरुपभोगमन्त्यम् ॥ ४४ ॥

इन्द्रियद्वारेण शन्दादीनामुपलिधरूपभोगः । उपभोगान्निष्कान्तं निरुपभोगम्। सूत्रपाठापेक्षयान्तेभवमन्त्यं कार्मणशरीरमुच्यते । तद्विप्रह-गताविन्द्रियलञ्घी सत्यामिष द्रव्येन्द्रियनिष्पत्त्यभावाच्छन्दाद्युपलम्भ-

<sup>1</sup> आदी-स.

निमित्तं न भवति । तैजसं पुनर्योगिनिमित्तत्वाभावादेवानुपभोगं सिद्धमिति तन्नेह तथोक्तम् । उक्तलक्षणेषु जन्मसु शरीरोत्पित्तिनियमप्रदर्शनार्थमाह—

# गर्भसम्पूर्छनजमाद्यम् ॥ ४५॥

गर्भश्च सम्मूर्छनं च गर्भसम्मूर्छने। ताभ्यां जातं गर्भसम्मूर्छनजम्। स्त्रपाठकमापेक्षया आदौ भवमाद्यं प्रथममौदारिक मित्यर्थः। यद्गर्भजं यच्च सम्मूर्छनजं तत्सर्वमौदारिक मिति वेदितन्यम्। वैक्रियिकं कस्मिन् जन्मिन प्रादुर्भवतीत्याह—

## औपपादिकं वैक्रियिकम् ॥ ४६ ॥

उपपादो व्याख्यातलक्षणस्तत्र भवमौपपादिकम्। यदुपपादजन्मजं शरीरं तद्वैकियिकं वेदितव्यम्। अनौपपादिकस्यापि कस्यचिद्वैकियिकत्व-प्रतिपादनार्थमाह—

#### लब्धिप्रत्ययं च ॥ ४७॥

तपोविशेषादिर्लिब्धः । प्रत्ययः कारणं । लिब्धः प्रत्ययो यस्य तल्लाब्धप्रत्ययम् । चशब्दो वैकियिका भिसम्बन्धार्थः । तेन वैकियिकं शरीरं लिब्धप्रत्ययं च भवतीत्यभिसम्बध्यते । तैजसस्यापि लिब्धप्रत्ययत्व-प्रतिपादनार्थमाह—

#### तैजसमपि ॥ ४८ ॥

अपिशब्देन लिधप्रत्ययमभिसम्बध्यते । तेन तैजसमि लिधप्रत्ययं भवतीति ज्ञायते । तत्र यद्नुग्रहोपघातिनिमित्तं निःसरणाऽनिः-सरणात्मकं तपोतिशयर्द्धिसम्पन्नस्य यतेभवित ति हिशिष्टरूपं कथितम् । यत्पुनः सुखदुःखानुभवनकार्योत्पत्तौ कार्मणस्य सहकारि तत् सर्वसंसारिणां साधारणरूपं तैजसं कथ्यते । इदानीमाहारकस्य स्वरूपस्वामि-विशेषप्ररूपणार्थमाह—

## शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव ॥ ४९ ॥

तत्राहारककाययोगाख्यशुभिक्रयायाः कारणत्वाच्छुभमाहारकं व्यपविद्यते—यथाऽत्रं वै प्राणा इति । विद्युद्धस्य पुण्यकर्मणः कार्यत्वा-

ब्रिशुद्धमिति व्यपिद्द्यते । यथा तन्तवः कार्पास इति । व्याघातः प्रतिबन्धः । न विद्यते व्याघातो यस्य तद्व्याघाति । नान्येनाहारकस्य नाप्याहारकेणान्यस्य व्याघातः क्रियत इत्यर्थः । चशव्दस्तिन्नवृत्ति-प्रयोजनिवशेषसमुख्ययार्थः । स च स्वस्यिद्धिवशेषसङ्गावज्ञानं सूक्ष्मपदार्थनिर्धारणं संयमपिरपालनं च प्रयोजनिवशेषः कथ्यते । तद्रथमाहियते निवर्त्यत इत्याहारकम् । अत एव तद्रथं तिन्नवर्त्तयन्संयतः प्रमत्तो भवतीति प्रमत्तसंयतस्येत्युक्तम् । प्रमाद्यति स्म प्रमत्तः । संयच्छिति स्म संयतः । प्रमत्तश्चासौ संयतश्च प्रमत्तसंयतस्य प्रमत्तसंयतस्य । तस्यवाहारकं नान्यस्येतीष्टतोऽवधारणार्थमेवकारोपादानम् । तत्रौदारिकादिनिवृत्ति-निक्तिति सिद्धम् । संप्रति संसारिणां लिक्ननियमार्थमाह—

## नारकसम्पूर्छिनो नपुंसकानि ॥ ५० ॥

नरकेषु भवा नारका वक्ष्यमाणाः। सम्मूर्छनं सम्मूर्छः। स विद्यते येषां ते सम्मूर्छिनो व्याख्यातलक्षणाः। नारकाश्च सम्मूर्छिनश्च नारक-सम्मूर्छिनः। नोकषायभेदस्य नपुंसकवेदस्याऽशुभनास्मश्च विपाकान्न स्थियो न पुमांस इति नपुंसकानि भवन्त । नारकाः सम्मूर्छनजन्मानश्च सर्वे नपुंसकलिङ्गा एव वेदितव्याः। सामर्थ्यलब्धित्रिक्षित्वे देवानां नपुं-सकलिङ्गप्रतिषेधार्थमाह—

#### न देवाः॥५१॥

देवा नपुंसकानि न भवन्ति । ततस्ते स्त्रियः पुमांसश्चेत्यर्थादवग-म्यते । अथान्ये यहिङ्का इत्याह—

#### शेषास्त्रिवेदाः ॥ ५२ ॥

औपपादिकेभ्यः सम्मूर्छनछेभ्यश्चान्ये संसारिणः शेषास्ते पुनर्ग-भेजा एव । वेद्यन्त इति वेदा रूढिवशात् स्त्रीपुंनपुंसकलिङ्गान्युच्यन्ते । त्रयो वेदा येषां ते त्रिवेदाः । शेषाणां प्राणिनां त्रयो वेदा भवन्तीति निश्चयः कर्तव्यः । के पुनः संसारिणोऽनपवर्त्यायुषः, के चापवर्त्यायुष इत्याह—

# औपपादिकचरमोत्तमदेहाऽसक्षयेयवर्षायुषोऽनपवत्यीयुषः ॥ ५३॥

औपपादिका देवनारकाः । चरमोऽन्त्यः । उत्तम उत्कृष्टः । देहः शरीरं । चरम उत्तमो देहो येषां ते चरमोत्तमदेहास्तज्जन्मिन मोक्षार्हाः । असङ्ख्येयानि असङ्ख्यातमानिवशेषपरिच्छिन्नानि वर्षाण्यायुर्येषां ते असंद्ख्येयवर्षायुषः पच्यायुपमाप्रमाणगम्यायुषो मोगभूमिजास्तिर्यक्षानुष्या इत्यर्थः । औपपादिकाश्च चरमोत्तमदेहाश्चाऽसंङ्क्ष्येयवर्षायुषश्च औपपादिकाश्च चरमोत्तमदेहाश्चाऽसंङ्क्ष्येयवर्षायुषश्च औपपादिकाश्च चरमोत्तमदेहाश्चाऽसंङ्क्ष्येयवर्षायुषश्च औपपादिकावपाप्त्येते हस्वीक्रियत इत्यपवर्त्य —अपवर्तनीयमित्यर्थः । अपवर्त्यमायुर्येषां ते अपवर्त्यायुषः । नापवर्त्यायुषोऽनपवर्त्यायुषः । त इमे औपपादिकादयोऽपवर्तनीयायुषो न भवन्तीति नियमोऽवसेयः । तेभ्योऽन्ये तु
संसारिणः सामर्थ्यादपवर्त्यायुषोऽपि भवन्तीति गम्यते । तत एव प्राणिनां
प्रतीकारायनुष्ठानान्यथानुपपत्तेरकालेऽपि मरणमस्तीति निश्चीयत इत्यलं
विस्तरेण । जीवस्य भावलक्षणसाधनःविषयेश्वरप्रभेदाश्च गतिजनमयोनिदेहानपवर्त्यायुष्कमेदाश्चासिमन्नध्याये निक्रिपताः ॥

शशधरकरिनकरसतारिनस्तलतरलतलमुक्ताफलहारस्पारतारानिकुरुम्बिम्बर्निमलतरपरमोदारशर्रारशुद्धध्यानानलोञ्जूलज्वालाज्वलितवनवातीन्धनसङ्घातसकलिवमलकेवलालोकितसक्तलोकालोकस्वभावश्रीमत्परमेश्वरिजनपतिमत्विततमितिचिद्वित्स्वभावभावाभिधानसाधितस्वभावपरमाराध्यतममहासद्धान्तः श्रीजिनचन्द्रभद्वारकस्तिच्छण्यपण्डितश्रीभास्करनिद्विरिचितमहाशास्त्रतत्त्वार्थवृत्तौ सुखबोधार्या
द्वितीयोऽध्यायस्समाप्तः॥

#### अथ तृतीयोऽध्यायः

अत्राह वातवलयत्रयेण सर्वः समन्तात्परिक्षिप्तो रज्जुविधिना च परि-च्छिन्नो लोक आगमान्तरे प्रतिपादितस्तस्य सन्निवेशसंस्थानप्रमाण-वचनं कर्तन्यमित्यत्रोच्यते । तथाहि—अलोकाकादास्यानन्तस्य बहुमध्ये सुप्रतिष्ठकसंस्थानो लोकः । ऊर्ध्वमधिस्तर्यक्च मृदङ्गवेत्रासनझ्छर्या-कृतिस्तनुवातान्तवलयप्रदेशिप्त ऊर्ध्वाध्रीस्तर्यक्षु प्रतरवृत्तश्चतुर्दशरज्ज्ञा-मेरुप्र तेष्ठवज्रवैडूर्यपटलान्तररुचकसं स्थिता अष्टाकाराप्रदेशा लोकमध्यम् । लोकमध्याद्यावदैशानान्तस्तावदेका रज्जुरर्धे च । माहेन्द्रान्ते तिस्रो ब्रह्मलोकान्ते अर्धचतुर्थाः। कापिष्ठान्ते चतस्रो महाशुकान्तेऽर्धपञ्च-माः । सहस्रारान्ते पञ्च । प्राणतान्तेऽर्धवष्ठाः । अच्युतान्ते पद् । आलोकाः न्तात्सप्त । तथा लोकमध्यादधो यावत्शर्कराष्ट्रिथेव्यन्तस्तावदेका रज्जुः। ततोऽघःपृथिवीनां पञ्चानां प्रत्येकमन्तेऽन्ते रज्जुरेकैका वृद्धा। ततोऽघ-स्तमस्तमःप्रभाया आलोकान्तादेका रज्जुः। एवं सप्ताधोरज्जवः। अधो-लोकमूले दिग्विद्धु विष्कम्भः सप्तरज्ञवः। तिर्यग्लोक एका। ब्रह्मलोके पञ्च। पुनर्लोकाग्रे रज्जुरेका । लोकमध्यादधो रज्जुमवगाह्य शर्करान्तेऽष्टा-स्वपि दिग्विदक्षु विष्कम्भो रज्जुरेका रज्जाश्च पर्सप्तमागाः। ततो रज्जु-मवगाद्य वालुकान्ते द्वे रज्जू रज्जाश्च पञ्चसप्तभागाः । ततो रज्जमवगाद्य पङ्कान्ते तिस्त्रो रज्जवो रज्जाश्चे चत्वारस्सप्तभागाः । ततो रज्जुमवगाह्य धूमान्ते चतस्रो रज्जवो रज्जाश्च त्रयः सप्तभागाः । ततो रज्जमवगद्य तमःप्रभान्ते पञ्चरज्जवो रज्जाश्च ह्रौ सप्तभागौ। ततो रज्जुमवगाह्य तमः स्तमःप्रभान्ते पड्रज्जवः सप्तभागश्चैकस्ततो रज्जुमवगाह्य कलङ्कलान्ते विष्कम्भः सप्तरज्ञवः। वज्रतलादुपरि रज्जुमुत्कम्य विष्कम्भो हे रज्जू रज्जाधैकस्सप्तभागस्ततो रज्जमुत्कम्य तिस्रो रज्जवो रज्जाश्च हौ सप्तभागौ। ततो रज्जुमुत्कम्य चतस्रो रज्जवो रज्जाश्च त्रयस्तप्तभागाः । ततोर्ध-रज्जमुलम्य रज्जवः पञ्च । ततोऽर्धरज्जुमुलम्य चतस्रो रज्जवो रज्जाश्च त्रयस्सप्तभागाः। ततो रज्जुमुत्रमय तिस्रो रज्जवो रज्जाश्च द्वौ सप्तभागौ। ततो रज्जुमुत्कम्य द्वे रज्जू रज्जाश्चैकस्सप्तमागः। ततो रज्जुमुत्कम्य लोकान्ते रज्जुरेका विष्कम्भः। इत्येष लोको रज्जुविधिना परिच्छिको हेयः। अस्य चाधोमध्योर्ध्वभागत्रयसम्भवेऽधोभागस्तावद्वक्तव्यः। एतस्मिश्च संसारिविकल्पा नारकास्तिष्ठन्ति। तत्प्रतिपादनार्थे तद्धिकरणनरका-धिष्ठानभूतभूमिसप्तकनिर्देशः क्रियते—

## रत्नशर्करावालुकापङ्कधूमतमोमहातमःप्रभाभूमयो घनाम्बु-वाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोऽधः ॥ १ ॥

रत्नादयः शब्दाः प्रसिद्धार्थाः। रत्नं च शर्करा च वालुका च पङ्कश्च धूमश्च तमश्च महातमश्च रत्नरार्करावालुकापङ्गधूमतमोमहातमांसि । प्रभा-शब्दो दीविवाची। तस्य रत्नादिभिः प्रत्येकमभिसम्बन्धे तद्भेदाद्भेदोपपत्ते-र्बंहुत्वमुपपद्यते। तेषां रत्नादीनां प्रभा रत्नादिप्रभाः। तत्साहचर्याद्भमयोऽपि रत्नप्रभादिशब्दैः प्रोच्यन्ते । यथा यष्टिसहचरितो देवदत्तो यष्टिरित्युच्यते । ततश्च चित्रवज्रवैड्र्यलोहिताक्षमसारगल्वगोमेदप्रवालघोती रसाजना-अनमूलकान्तस्फटिकचन्दनवर्धकवकुलशिलामयाख्यषोडशरत्नप्रभासहच-रिता भूमी रत्नप्रभा । दार्कराप्रभारतंयुक्ता भूमिः दार्कराप्रभेत्यादि । ता पता रत्नप्रभादिसंज्ञा इन्द्रगोपादिसंज्ञाशब्देवत् रूढा भूमयः पृथि-ब्यो न नरकपटलानि । नापि विमानानि । घनशब्देन घनवात आगमे रूढो गृह्यते । तथाम्बुराब्देनाम्बुवातः । वातराब्देन च तनुवातः । आकाशं तु व्योम सुप्रसिद्धमेव । घनश्च अम्बु च वातश्चाकाशं च घनाम्बु-वाताकाशानि । प्रतिष्ठन्ते अस्यामिति प्रतिष्ठा आश्रय इत्यर्थः। घनाम्बु-वाताकाशानि प्रतिष्ठा यासां भूमीनां ता घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः। ता पता भूमयो धनवातप्रतिष्ठाः। धनवातोम्बुवातप्रतिष्ठः। अम्बुवातस्ततु-वातप्रतिष्ठः। तनुवातश्चाकादाप्रतिष्ठः। आकादां तु स्वप्रतिष्ठमेव तस्यैवा-मूर्तत्वसर्वगतत्वाभ्यामाधाराधेयत्वोपपत्तेः । धनवातादयस्रयो वाता **बृक्षत्वक्त्रयवत्सर्वतः समस्तं लोकं परिवे**ष्ट्य स्थिताः याथासङ्ख्येन गोमूत्रमुद्रनानावर्णाश्च । ते सप्तभूमेरधःपार्श्वेषु चैकां रज्जं यावइण्डा-प्रत्येकं विंशातियोजनसहस्रवाहुल्यास्तत अर्ध्व भुजक्रवत्कृष्टि-लाकृतयः । कौटिल्यं मूले यथासङ्ख्यं सप्तपश्चचतुर्योजनबाहुल्यास्तत ऊर्ध्वं क्रमेण हानौ सत्यां मध्यलोकपर्यन्ते पञ्च चतुन्त्रियोजनवाहुँ स्यास्तत ऊर्ध्व कमवृद्धी सत्यां ब्रह्मलोकान्ते सप्तपश्चचतुर्योजनबादुल्यास्ततः

क्रमहानौ सत्यां मोक्षपृथिवीपर्यन्ते तिर्यक्पञ्चचतुः स्त्रियोजनबाहुल्यास्तत ऊर्ध्वं लोकस्योपरि क्रोशद्वयैककोशपञ्चविंगतिदण्डाधिकदण्डगतचतु-ष्ट्योनैककोशवाद्वस्याध्य भवन्ति । तदनेन कूर्माद्याधारता जगतो निषिद्धा । सप्तवचनात्सङ्ख्यान्तरानिरासः । सप्तैव ताः स्युर्न हीनाधिका इति । अधोऽधोवचनं ग्रामनगरादिवित्तर्यगवस्थाननिवृत्तवर्थम् । तत्र मेरुतले लोकमध्यादघो रत्नप्रभा अशीतिसहस्राधिकलक्षयोजनबाहुल्या। ततोधः शर्कराप्रभा द्वात्रिंशद्योजनसहस्रवाहुल्या। ततोप्यधो वालुका-प्रभा अष्टाविंशतियोजनसहस्रवाहुल्या । ततोधः पङ्कप्रभा चतुर्विंशति-योजनसहस्रवाहुल्या। ततोधो धूमप्रभा विंशतियोजनसहस्रवाहुल्या। ततोधस्तमःप्रभा षोडशयोजनसहस्रवाहुल्या । ततोधो महातमःप्रभा अष्टयोजनसहस्रवाद्वस्येति योज्यम् । एतासां प्रत्येकमन्तराणि सङ्ख्यातीत-योजनकोटीकोटीप्रमाणानि । ता एताः सप्तापि भूमयस्त्रसनालमध्यवर्ति-न्योऽधोऽधो विनपरिणाहा वेदितव्याः। तत एव नाधोऽधो विस्तीर्णा-स्तास्तथैवागमे प्रतिपादितत्वात् । एवं ह्युक्तमागमे स्वयम्भूरमणसमुद्रा-न्तादवलम्बिता रज्जुः सप्तम्या भूमेरधःस्थाने पूर्वादिदिग्भागावगाहि-कालमहाकालरौरवमहारौरवान्ते पततीति तासां भूमीनां नामान्तरा-ण्यपि सन्ति । तद्यथा-

> धर्मावंशाशिलासूचैरञ्जनारिष्टयोरपि । कुट्टिर्युःखमाप्नोति मधवीमाघवीभुवोः॥ इति ॥

साम्प्रतं तासु भूमिषु नरकविशेषप्रतिपादनार्थमाह —

तासु त्रिंशत्पञ्चविंशतिपञ्चदशदशत्रिपञ्चोनैकनरकशत-सहस्राणि पञ्च चैव यथाक्रमम् ॥ २ ॥

तासु भूमिष्वित्यर्थः। शतसहस्रशब्दो लक्षसङ्ख्यावाची। नरकाणां शतसहस्राणि नरकशतसहस्राणि। नरकशतसहस्रशब्दिस्रिशदादिसिः सङ्ख्याशब्दैः प्रत्येकमिसम्बध्यते। ततो रत्नप्रभायां त्रिंशन्नरकलक्षाणि। शर्कराप्रभायां पञ्चविंशतिः। वालुकाप्रभायां पञ्चदश। पङ्कप्रभायां दश।

 $<sup>^1</sup>$  हीनपरिमाणा—ख.

धूमप्रभायां त्रीणि । तमःप्रभायां पञ्चोनैकं नरकशतसहस्रम् । महातमः-प्रभायां पञ्चेव नरकाणीति यथाक्रमवचनादवगम्यते । रत्नप्रभायां त्रयोदश नरकप्रस्ताराः । ततोऽध आसप्तम्या द्वाभ्यां द्वाभ्यां हीना नरकप्रस्ताराः । अथ तिश्रवासिनो नारकाः कथंभूता भवन्तीत्याह—

#### नारका नित्याश्चमतरलेक्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ॥ ३॥

नरकेषु भवा नारकाः संसारिणो जीवाः। नित्यमभीक्ष्णं पुनःपुन-रित्यर्थः। अतिशयेनाशुभा अशुभतराः। नित्यमशुभतरा नित्याशुभतराः। लेक्या च परिणामध्य देहश्च वेदना च विक्रिया च लेक्यापरिणामदेह-वेदनाविक्रियाः। नित्याशुभतरा लेक्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया येषां ते नित्याशुभतरलेक्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः। तत्र लेक्या द्रव्यभाविक-न्यादेधा। तत्र देहच्छविर्द्रव्यलेक्या। असौ सर्वनारकाणामकेव कृष्णा। कषायोदयरिक्षता योगप्रवृत्तिर्भावलेक्या। तत्र तद्विशेषसङ्ग्रहस्त्रोकः—

द्धिः कापोताथ कापोता नीले नीला च मध्यमा । नीलाकृष्णे च कृष्णातिकृष्णा रत्नप्रभादिषु॥

तत्र रक्षप्रभायां जघन्या कापोता नारकाणाम् । द्याकराप्रभायां मध्यमा कापोता । वालुकायां द्वे लेक्ये – उत्कृष्टा कापोता उपिष्टे भागे, अधोभागे तु जघन्या नीला । पङ्कप्रभायां नीला मध्यमा । धूमप्रभायामुपिर नीला उत्कृष्टा, अधः कृष्णा जघन्या । तमःप्रभायां कृष्णा मध्यमा । तमःस्तमःप्रभायां कृष्णा उत्कृष्टा । देहस्य स्पर्शादिपरिणितः परिणामः । देहोऽपि हुण्डसंस्थानोऽतिबीभत्तः । नारकाणां देहस्योत्सेधः प्रथमायां भूमौ सप्तध्वंषि त्रयो हस्ताः षदचाकुलयः । ततोऽधोऽधो द्विगुणो द्विगुण उत्सेधः। श्वीतोष्णजिनतं दुःखं वेदना । शुभं करिष्याम इत्यशुभस्यैवासिवास्यादि- क्रपस्तदेहस्य विकरणं विकिया । त पते लेक्यादयो भावास्तिर्यगाद्यपेक्षयाऽ-तिक्षयोगऽधोऽधोऽधोऽश्चभा नारकाणां वेदितव्याः । किं जीतोष्णजिनतदुःखा एव नारका उतान्यथापीत्यत आह—

## परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४ ॥

वासिश्चर<sup>1</sup> तीक्ष्णपादप्रहारादिभिः परस्परस्यान्योन्यस्योदीरितं जनितं दुःखं यैस्ते परस्परोदीरितदुःखा नारका भवन्तीति सम्बन्धः। यथा-सम्भवं कारणान्तरजनितदुःखत्वं च तेषां प्रतिपादयन्नाह—

# संक्रिष्टासुरोदीरितदुःखाश्र प्राक्चतुर्थ्याः ॥ ५ ॥

संक्लेशपरिणामेन पूर्वोपार्जितपापकर्मोदयादत्यन्तं क्लिष्टाः । भवनवासिविकल्पाऽसुरत्विनर्वर्तनस्य कर्मण उदयादस्यन्ति क्षिपन्ति परानित्यसुराः । संक्लिष्टाश्च ते असुराश्च संक्लिष्टासुरास्तैव्दीरितं दुःखं येषां ते संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखा नारका उपरि तिसृष्वेव पृथिवीषु प्राक्चतुर्था इति मर्यादावचनाद्वेदितव्याः । चशब्दः पूर्वोक्तदुःखहेतुसमुख्यार्थः । अन्यथा पूर्वसूत्रस्यदं स्त्रमुपरिष्टभूमित्रये वाधकं स्यादित्यर्थः। का पुनस्तत्र नारकाणां परा स्थितिरित्याह—

# तेष्वेकत्रिसप्त दश सम्रदश द्वाविंशतित्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा-सत्त्वानां परा स्थितिः ॥ ६ ॥

तेषु नरकेषु एकं च त्रीणि च सप्त च दश च सप्तदश च द्वाविशतिश्च त्रयिक्षिशः । तानि सागरोपमाणि यस्याः स्थितेः सा तथोका।
परोत्हणः स्थितिरायुःपरिमाणलक्षणा भूमिसङ्ख्याक्रमेण यथासङ्ख्यं
सत्त्वानां नारकप्राणिनां वेदितव्या। रत्नप्रभायामेकं सागरोपमं परा
स्थितिः। शर्कराप्रभायां त्रीणि। वालुकाप्रभायां सप्त। पङ्कप्रभायां दश।
धूमप्रभायां सप्तदश। तमःप्रभायां द्वाविशतिः। महातमःप्रभायां त्रयिक्षिशत्सागरोपमाणीति। उक्त अधोलोकः। इदानीं तिर्यग्लोको वक्तव्यः।
तत्र द्वीपसमुद्राणां तिर्यगवस्थानात्तिर्यग्लोकव्यपदेश इति कृत्वा तेषां
प्रतिपादनं कियते—

## जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥ ७॥

शीतायाः पूर्वतो नीलगजदन्तपर्वतयोरन्तराले पार्थिवश्चतुःशाखः सपरिवार उत्तरकुरुमध्ये जम्बूबृक्षोऽिस्त । तेनोपलक्षितो द्वीपो जम्बूद्वीपः । लवणमुदकं यस्य स लवणोदः समुद्रः । तावादी येषां ते जम्बूद्वीपलवणो-दादयः । आदिशब्दः प्रत्येकमिसम्बध्यते । तेन जम्बूद्वीपो धातकीखण्डः पुष्करमित्येवमादयो द्वीपाः । लवणोदः कालोद इत्येवमादयः समुद्राः । श्वभानि प्रशस्तानि नामानि येषां ते शुभनामानः । द्वीपाश्च समुद्राश्च द्वीपसमुद्राः । ते चासङ्क्षयेयाः स्वयम्भूरमणपर्यन्ता अनाद्यनन्ता वेदि तव्याः । अमीषां विष्कम्भसन्त्रिवेशसंस्थानविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

# द्विद्विविष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः ॥ ८॥

दौ वारौ मीयन्त इति द्विः । सङ्ख्यायाभ्यावृत्तौ कृत्वसुचिति वर्तमाने द्वित्रिचतुर्भः सुचित्यनेन द्विशब्दात्सुच्यत्यः । तदन्तस्य वीप्सामियोतनार्थे द्विक्तिः । द्विद्विरिति कोर्थो ? द्विगुणो द्विगुण इत्यर्थः । विष्कम्भो विस्तारः । द्विद्विर्विष्कम्भो येषां ते द्विद्विर्विष्कम्भा मीयन्ते । जम्बूद्वीपे द्विद्विर्विष्कम्भत्वव्याप्तिन भवति । किं तर्हि तत्यरिक्षेपी लवणोदस्तद्विगुणविष्कम्भ इत्येवमाद्याः स्वयम्भूरमणाद्वीप्साभ्यावृत्तिवचनाद्विष्कम्भद्विगुणविष्कम्भ इत्येवमाद्याः स्वयम्भूरमणाद्वीप्साभ्यावृत्तिवचनाद्विष्कम्भद्विगुणत्वव्याप्तिः सिद्धा भवति । पूर्वश्वदस्य वीष्सायां द्वित्वम् । पूर्वपूर्वं परिक्षिपन्ति परिवेष्टन्त इत्येवंशीलाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणः । न ते ग्रामनगरादिवदवस्थिता इत्यर्थः । वलयस्येवाकृतिः संस्थानं येषां ते वलयाकृतयो न त्रयश्रचतुरश्रादिसंस्थान द्विपसमुद्रा इत्यर्थः । तर्हि जम्बूद्वीपस्य को विष्कम्भो यद्विगुणत्वेन रोषसमुद्रद्वीपा व्याप्यन्ते । क्व कीदश्थासावास्त इत्याह—

# तनमध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः ॥९॥

तेषां द्वीपसमुद्राणां मध्यं तन्मध्यं तिस्मस्तन्मध्ये । मेरुर्मन्दरः । स च भूप्रदेशे दशयोजनसहस्रविस्तारः । समभूतलाद्ध एकयोजनसहस्रावगाहः । ऊर्ध्वं नवनवितयोजनसहस्रोत्सेधः । मेरुपरिमाणिस्तर्यन्लोकः । तदूध्वं शिखरूष्ण चूलिका वैद्वर्यमयी चत्वारिशयोजनोच्छ्राया । सा चोर्ध्वलोकसम्बन्धिनी । नाभिरिव नाभिमेरुर्नाभिर्यस्य स मेरुनाभिः । वृत्तो वर्तुलो रिविवम्बोपमः । शतानां सहस्रं शतसहस्रं लक्षमित्यर्थः । योजनानां शतसहस्रं योजनशतसहस्रं विष्कम्भो यस्यासौ योजनशतमहस्रं विश्वम्भो वस्यासौ योजनशतसहस्रं विष्कम्भो यस्यासौ योजनशतसहस्रं विश्वम्भो वस्यासौ योजनशतसहस्रं विश्वम्भो वस्यासौ योजनशतसहस्रं विश्वम्भो वस्यासौ योजनशतमहस्रं विश्वम्भो वस्यासौ योजनशतमान्त्रं समस्तीति कथ्यते । तत्र जम्बूद्वीपे यानि षड्भिः कुलपर्वतैर्विभक्तानि क्षेत्राणि तत्र्पतिपादनार्थनाह—

# भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि ॥१०॥

भरतादयः संका अनादिकालप्रवृत्ताः । भरतश्च हैमवतश्च हरिश्च विदेष्ठश्च रम्यकश्च हैरण्यवतश्चेरावतश्च । त एव वर्षा देशाः । सप्तैव क्षेत्राणि जम्बूद्वीपे भवन्ति । तत्र क्षुद्रहिमवतोऽद्रेः पूर्वदक्षिणपश्चिम-दिग्मेदमिन्नसमुद्रत्रयस्य च मध्ये भरतवर्ष आरो। पितचापाकारो गङ्गा-सिन्ध्रभ्यां विजयार्धेन च विभक्तत्वात्षद्खण्डः । तन्मध्यवर्ती विजयार्धे। पञ्चाराचोजनविस्तारस्तदघींत्सेघश्चतुर्थभागावगाहो विजय-स्यार्धकरणादन्वर्थी भवति । पूर्वपश्चिमसमुद्रयोर्हिमवन्महाहिमवतोश्चा-भ्यन्तरे हैमवतवर्षः । तन्मध्ये योजनसहस्रोच्छ्रायोऽर्धतृतीययोजन-शतावगाहः उपरि मूळे च योजनसहस्रायामविष्कम्भः शब्दवान् वृत्त-वेदाढ्यः पटहाकारोऽद्विरस्ति । महाहिमवान्निषधपूर्वापरसमुद्राणामन्तरे हरिवर्षः । तन्मध्ये विकृतवान् वृत्तवेदाढ्यो नगः पटहाकृतिः शब्दवृत्त-बेदाढयेन तुल्यवर्णनः। अथ कथं विदेहसंज्ञा? उच्यते—विगतो देही येषां पुंसां ते विदेहास्तद्योगाजानपदे विदेहब्यपदेशः। के पुनस्ते विगत-देहा इति चेत् कथ्यन्ते—येषां 1 कर्मसम्बन्धसन्तानोच्छेदादेहो नास्ति ये वा सत्यपि देहे विगतशरीरसंस्कारास्ते विदेहास्तत्सम्बन्धाज्जन-पदोऽपि विदेहसंक्षको भवति । तत्र हि सततं धर्मोच्छेदाभावान्सनयो देहोच्छेदार्थं यतमाना विदेहत्वमास्कन्दन्तो विदेहाः सन्तीति प्रकर्षापेक्षो विदेहव्यपदेशो रूढः। क्व पुनरसौ सम्निविष्टः? निषधस्योत्तराम्नीलतो दक्षिणात्पूर्वापरसमुद्रयोरन्तरे विदेहस्य सम्निवेशो द्रष्टव्यः । स च चतुर्धा पूर्व विदेहादि मेदात्। कुत इति चेत्-मेरोः प्राक्क्षेत्रं पूर्वविदेहः। उत्तरक्षेत्रमुदक्कुरवः । अपरं क्षेत्रमपरविदेहः । दक्षिणं क्षेत्रं देवकुरव इति ब्याख्यानात् । तत्र विदेहमध्यभागे मेर्ह्यस्मादपरोत्तरस्यां दिशि <sup>2</sup> गन्ध-माली । <sup>8</sup> विजयात्पूर्वस्यां दिशि व्यवस्थितो नीलादपाक् गन्धमादनाख्यो वक्षारपर्वत उदग्दक्षिणायतः प्राक्प्रत्यग्विस्तीर्णो दक्षिणोत्तरकोटिभ्यां मेरनीलाद्रिस्पर्शी द्वाभ्यामधेयोजनविष्कम्भपर्वतसमायामाभ्यां वनषण्डा-भ्यामलङ्कृतो मूलमध्याप्रेषु सुवर्णमयो नीलाद्विपर्यन्ते चतुर्योजनशतो-हिङ्तो योजनशतावगाहः प्रदेशबृद्धया वर्धमानो मेरुपर्यन्ते पञ्चयोजनशतो-पञ्जविद्यातयोजनदातावगाहः पञ्जयोजनदातविष्कम्भः।

<sup>1</sup> कर्मबन्ध-ख. 2 गन्धमालिनी-इत्विप पाठ:. 8 विषयात्-देशादित्वर्थ:.

प्रदेशहान्या हीयमानो नीलान्तेऽर्धतृतीययोजनशतविष्कम्भः त्रिंशत्सह-स्नाणि हे च नवोत्तरे शते योजनानां पदचैकामविंशतिभागाः सातिरेका आयामः । मेरोरुत्तरपूर्वस्यां दिशि नीलाइक्षिणस्यां कच्छविजयात्पश्चि-मायां दिशि माल्यवान्वक्षारपर्वतो मूलमध्यात्रेषु वैद्वर्यमयो विष्कम्भा-यामोच्छायावगाहसंस्थानैर्गन्धमादनेन समानः। मेरोरुदग्गन्धमादना-त्प्राङ्नीलाइक्षिणतो माल्यवतः पश्चिमत उदक्करवः पूर्वापरायता उदग-पाग्विस्तीर्णाः । तत्र नीलाइक्षिणस्यां दिशि एकं योजनसहस्रं तिर्यगतीत्य <sup>1</sup> शीतामहानचा उभयोः पार्श्वयोः पञ्चयोजनशतान्तरौ सप्रणिधी ह्रौ यमकाभ्यामपाक्प्रत्येकं पञ्चयोजनशतान्तरा उभयपार्श्व-गतैर्दशिभदंशिभः काञ्चनगिरिभिरुपशोभिताः शीतामहानद्या नीलाद्यभि-धानाः पञ्च ह्रदा भवन्ति। समुदितं काञ्चनिगरीणां शतं विश्वयम्। एकादश सहस्राण्यष्टौ रातानि द्वाचत्वारिंशानि योजनानां द्वौ चैकान्नविंशतिभागा उद्क्कुरुविष्कम्भः। नीलसमीपे त्रिपञ्चादाचोजनसहस्राणि ज्या। षष्टि-सहस्राणि चत्वारि अतान्यष्टादशानि योजनानां द्वादश चैकान्नविंशति-भागाः साधिका धनुः । तत्र शीतायाः प्रान्दिग्भागे जम्बूबुक्षः सुदर्शनास्य उक्तः। तस्योत्तरिक्वाखायामर्हदायतनम्। पूर्विद्किवाखायां जम्बू-द्वीपाधिपतिर्व्यन्तरेश्वरों 'ऽनावृतनामा वसित । दक्षिणापरशास्त्राद्धये रमणीयप्रासादान्तर्वर्तिशयनानि सन्ति । तस्य जम्बुवृक्षस्य परिवारभूत-जम्बृषुक्षसङ्ख्या एकं शतसहस्रं चत्वारिंशत्सहस्राणि शतं चैकान्नविंशतिः (१४०११९)। एतेष्वनावृतदेवस्य परिवारभृता व्यन्तरा वसन्ति। मेरो-देक्षिणपूर्वस्यां दिशि मङ्गलावद्धिं जयात्मत्यङ् निषधादुदक्सौमनसो नाम वक्षारगिरिः। स च स्फटिकपरिणामो गन्धमादनेन विष्कम्भायामो च्छ्रायावगाहसंस्थानैस्तुल्यः। मेरोः पश्चिमदक्षिणस्यां दिशि निषधा-दुदक् पद्मवद्विजयात्प्राग्विद्युत्प्रभो नाम वक्षारगिरिस्तपनीयपरिणामो गन्धमादनसमवर्णनः । मेरोरपाक्सौमनसात्प्रत्यङ्निषधादुदक् विद्य-त्प्रभात्प्राक् देवकुरवः। तेषां ज्याधनुरिषुगणना उत्तरकुरुगणनया व्याख्याता । मेरोर्दक्षिणापरस्यां दिशि निषधादुदक् शीतोदायाः प्रत्यन्वि-द्युत्प्रभात्प्राक् मध्ये शुभा नाम शाल्मली सुदर्शनया जम्ब्वाख्यातवर्णना। तस्या उत्तरशाखायामईदायतनं पूर्वदक्षिणापरासु शाखासु प्रासादेषु

<sup>1</sup> सीता इत्यपि प्रन्थान्तरेषु पाठ:, <sup>2</sup> अनादृत-स्त्र, <sup>3</sup> देशाच,

गरुत्मान्वेणुदेवो वस्ति। तस्य परिवारः सर्वोऽनावृतदेवपरिवारेण तुल्यः । निषधादुद्गोकयोजनसहस्रं तिर्यगतीत्य शीतोदाया महानद्या उभयोः पार्श्वयोश्चित्रकूटिविचित्रकूटौ गिरी भवतः। शीताया इव शीतो-दाया अपि निषधासिधानहृदपञ्चकं काञ्चनगिरिशतं च वेदितन्यम्। शीतया महानद्या पूर्वविदेहो द्विधा विभक्त-उत्तरो दक्षिणश्चेति । तत्रोत्तरभागश्चतुर्भिर्वक्षारपर्वते स्तिसृभिर्विभङ्गनदीभिश्च विभक्तोऽष्टधा-मिन्नोऽष्टाभिश्चकधरैरुपभोग्यः। तत्र चित्रकृटः पद्मकृटो नलिनकृट एक-शीलश्चेति वक्षाराः। तेषामन्तरेषु ग्राहावती ह्यावती पङ्कावती चेति विभक्षनद्यः । तत्र चत्वारोपि वक्षारा दक्षिणोत्तरकोटिभ्यां शीतानील-स्पर्शिनो नीलान्ते चतुर्योजनशतोत्सेधा योजनशतावगाहाः प्रदेशवृद्धया वर्धमानाः शीतानचन्ते पञ्चयोजनशतोत्सेधाः पञ्चविंशतियोजनशतावगाहा अश्वस्कन्धाकाराः सर्वत्र पञ्चयोजनदातविष्कम्भाः षोडशसहस्राणि पञ्चरातानि द्वानवत्यधिकानि योजनानां द्वौ चैकाक्षविंशतिभागौ तेषा-मायामः । तिस्रोपि विभङ्गनद्यः स्वतुल्यनामकुण्डेभ्यो नीलाद्रिनितम्ब-निवेशिभ्यो निर्गताः। प्रभवे द्विक्रोशाधिकद्वादशयोजनविस्तारा गव्यृत्य-वगाहाः । मुखे पञ्चविंशतियोजनशतविष्कम्भा दशगव्यत्यवगाहाः। प्रत्येकमष्टाविशतिनदीसहस्रपरीताः शीतां प्रविशन्ति । एतैर्विभक्ता अष्टौ जनपदाः—कच्छ, सुकच्छ, महाकच्छ,¹ कच्छक, कच्छकावर्त, लाङ्गला-वर्त, पुष्कल, पुष्कलावर्ताख्याः । तेषां मध्ये राजधान्यः—क्षेमा, क्षेमपुरी, अरिष्टा, अरिष्टपुरी, खड्गा, मञ्जूपा, ओपधिः, पुण्डरीकिणी चेति नगर्यः। तत्र शीताया उदङ् नीलाद्वाक् चित्रकृटात्प्रत्यक् माल्य-वत्समीपदेवारण्यात्प्राक्षच्छविजयः चित्रकृटसमायामः द्वे सहस्रे द्वे च शते त्रयोदशयोजनानां केन चिद्विशेषेणोने प्राक्तप्रत्यग्वस्तीर्णः । तस्य षद्रमध्यदेशभागे विजयार्थी रजताद्रिभरतविजयार्धतुल्योच्छ्रायावगाह-विष्कम्भः कच्छविजयविष्कम्भसमायामः प्राक्प्रत्यगायतः। स चैवं कच्छ विजयो विजयार्धेन गङ्गासिन्धुभ्यां चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृताभ्यां नीलाद्विनिःसृताभ्यां शीतायां प्रविष्टाभ्यां विभक्तत्वात्पद्खण्डः। तत्र शीताया उद्ग्विजयार्धादपाग्गङ्गासिन्ध्वोर्बहुमध्यदेशभाविनी क्षेमा नाम राजधानी वेदितव्या । एवमितरे सप्तापि जनपदाः क्रमेण पूर्वदेश-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कच्छावत्, आवर्त-स्व, ग.

निवेशिनो वेदितव्याः । लवणसमुद्रवेदिकायाः प्रत्यक् पुष्कलावत्याः प्राक् शीताया उदङ्नीलादपाग्देवारण्यं नाम वनम् । तस्य द्वे सहस्रे नवशतानि द्वाविंशानि योजनानां शीतामुखे विष्कम्भः। षोडशसह-स्राणि पञ्चरातानि द्वानवत्यधिकानि योजनानां द्वौ चैकान्नविंशतिभागा वायामः। शीताया अपाङ्निषघादुदग्वत्सविजयात्राग्लवणसमुद्रवेदि-कायाः प्रत्यक् पूर्ववद्देवारण्यम्। शीताया दक्षिणतः पूर्वविदेहश्चतुर्भिर्व-क्षारपर्वतैस्तिस्भिश्च विभन्ननदीभिविभक्तोऽएधा भिन्नोऽएभिश्चकघरै-रुपमोग्यः। तत्र त्रिकृटो-- वैश्रवणकृटोऽञ्जन आत्माञ्जनश्चेति वक्षाराः। तेषामन्तरेषु तप्तजला अमलजला उन्मत्तजला चेति तिस्रो विभक्तनदाः। पतैर्विभक्ता अष्टौ जनपदाः। वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सावती, रम्या, रम्यका, रमणीया, मङ्गलावत्याख्यास्तेषां मध्ये राजधान्यः। सुसीमा, कुण्डलावती, अपराजिता, प्रभाकरी, अङ्गावती, पद्मावती, शुभा, रत्नसञ्जया चेति नगर्यः। तेषु जनपदेषु द्वे द्वे नदी रक्ता रक्ती-दासंज्ञे। एकैको विजयार्थः। तेषां सर्वेषां विष्कम्भायामादिवर्णना पूर्व-बद्धेदितव्या। शीताया उत्तरतटे दक्षिणतटे च प्रतिजनपदं त्रीणि त्रीणि तीर्थानि-मागध वरदान प्रभाससंज्ञानि। तानि समुदितानि अष्टवत्वा-रिंशत्तीर्थानि पूर्वविदेहे भवन्ति। शीतोदयां महानद्या अपरिवदेहो द्विधा विभक्तो दक्षिण उत्तरश्चेति । तत्र दक्षिणो भागश्चतुर्भिर्वक्षारपर्वतै-स्तिस्मिश्च विभन्ननदीभिर्विभक्तोऽएधा भिन्नोऽएभिश्चकधरैरुपभोग्यः । तत्र शब्दावत् , विकृतावत् , आशीविष, सुखावहसंशाश्चत्वारो वक्षा-राद्रयः। तेषामन्तरेषु क्षारोदा, शातोदा, स्रोतोऽन्तर्वाहिनी चेति तिस्रो विभक्तनद्यः। एतैर्विभक्ता अष्टौ जनपदाः। पद्म, सुपद्म, महापद्म, पद्मावच्छङ्क, नलिन, कुमुद, सरिताख्यास्तेषां मध्ये राजधान्यः । अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, अरजा, विरजा, अशोका, वीतशोका चेति नगर्यः । तेषु जनपदेषु द्वे द्वे नद्यौ रक्ता रक्तोदासञ्ज्ञे । एकैको विजयार्धश्च। तेपां सर्वेषां विष्कम्भायामादिवर्णना पूर्ववद्वेदितव्या। देवारण्ये द्वेऽपि पूर्ववद्वेदितव्ये । उत्तरो विभागश्चतुर्भिर्वक्षारपर्वतै-स्तिस्मिविंभङ्गनदीभिश्च विभक्तोऽएधा भिन्नोऽएभिश्चकधरैरुपभोग्यः। तत्र चन्द्र, सूर्य, नाग, देवसञ्ज्ञाश्चत्वारो वक्षारपर्वताः। तेषामन्तरेषु

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वस्तवण—स्त.

गम्भीरमालिनी, फेनमालिनी, अर्मिमालिनी चेति तिस्रो विभन्ननद्यः। पतैर्विभक्ता अष्टी जनपदाः । वप्र, सुवप्र, महावप्र, वप्रावत् , वर्गु, सुवस्तु, गन्धिल, गन्धमालिसंबास्तेषां मध्ये राजधान्यः। विजया, वैजयन्ती, जयन्ती, अपराजिता, चऋपुरी, खद्गपुरी, अयोध्या, अवन्ध्या-चेति नगर्यः। तेषु जनपदेषु गङ्गासिन्धुसंद्रे द्वे वे नद्यौ। एकैको विजयार्धश्च। तेषां सर्वेषां विष्कम्भायामादिवर्णना पूर्ववद्वेदितव्या। सर्ववक्षारपर्वतेषु प्रत्येकं सिद्धायतनस्वनामपूर्वापरदेशनामानि चत्वारि कृटानि भवन्ति। शीतोदाया अपि तीर्थानि शीताया इवाष्ट्चत्वारिंशद्वेदितव्यानि । विदेहस्य मध्ये मेरुर्नवनवितयोजनसहस्रोत्सेघः । घरणीतले सहस्रावगाहो दश सहस्राणि नवतिश्च योजनानां दश चैकादशभागा अधस्तलेऽस्य विस्तारः। एकत्रिंशत्सहस्राणि नवशतान्येकादशयोजनानि किञ्चिन्नयूनान्यधस्तलेऽस्य परिधिः। दशसहस्राणि योजनानां भूतलेऽस्य विष्कम्भः। त्रिरात्सहस्राणि षद्छतानि त्रयोविंशानि योजनानि किञ्चिन्नधूनानि तत्रास्य परिधिः। स चतुर्वनः, त्रिकाण्डः, त्रिश्लेणिः। चत्वारि वनानि - भद्रशाल-वनं, नन्दनवनं, सौमनसवनं, पाण्डुकवनं चेति । भूमितले भद्रशालवनं पूर्वापरं देशोनद्वार्विशितयोजनसहस्राण्यायतं, दक्षिणोत्तरं देशोनार्ध-तृतीययोजनशतान्यायतम् । एकयाऽर्धयोजनोच्छ्रायपञ्चशतधनुर्विष्कम्भ-वनसमायामया बहुतोरणविभक्तया पद्मवरवेदिकया परिवृतम्। मेरोध्यतसृषु विश्व भद्रशालवने चत्वार्यर्हदायतनानि सन्ति। ततो भूमितलात्पञ्च-योजनशतान्युत्पत्य पञ्चयोजनशतविष्कम्भं मेरुसमायाममण्डलं पद्मवर-वेदिकापरिक्षिप्तं वृत्तवलयपरिधि नन्दनवनम्। तत्र बाह्यगिरिविष्कम्भो नवसहस्राणि नव च रातानि चतुःपञ्चाशानि योजनानां षदचैकादश-भागाः । तत्पिरिधिरेकत्रिंदात्सहस्राणि चत्वारि दातान्येकान्नादाित्यधिकानि सातिरेकाणि योजनानाम् । अभ्यन्तरगिरिविष्कम्भोऽष्टौ सहस्राणि नव-शतानि चतुःपञ्चाशानि योजनानां पद्चैकादशभागाः। तत्परिधिरष्टा-विंशति सहस्राणि त्रीणि शतानि षोडशानि योजनानामष्टौ चैकादशभागाः। चतसृषु दिश्च चतस्रो गुहाः। तास् यथासङ्ख्यं सोम, यम, वरुण, कुबेराणां विहाराः। मेरोश्चतसृषु दिश्च नन्दनवने चत्वारि जिनायत-सन्ति । नन्दनात्समात्रभागाद्विषष्टियोजनसहस्राणि पञ्च-शतान्युत्पत्य वृत्तवलयपरिधि पञ्चयोजनशतविष्कम्भं पद्मवरवेदिका-परिक्षितं सौमनसवनम् । तत्र बाह्यगिरिविष्कम्भश्चत्वारि सहस्राणि द्वे राते

द्वासप्ततिश्च योजनानामष्टौ चैकादशभागाः। तत्परिधिस्त्रयोदशसहस्नाणि पश्चरातान्येकादशानि योजनानां पद्चैकादशभागाः। अभ्यन्तरे गिरि-विष्कम्भस्रीणि सहस्राणि द्वे शते द्वासप्ततियाजनानामष्टी वैकादशभागाः। तत्परिधिर्दशसहस्राणि त्रीणि शतान्येकान्नपञ्चाशानि योजनानां त्रयभौका-दशभागाः किंचि द्विशेषोनाः । मेरोश्चतुर्दिश्च सौमनसे चत्वार्यहेदायतनानि सन्ति । सौमनसात्समाङ्गभागात्यद्त्रिशत्सहस्राण्यारुद्य योजनानि वृत्त-वलयपरिधि पाण्डुकवनं चतुर्नवत्युत्तरचतुःशतिवष्कम्भं पद्मवरवेदिकापरि-वृतं चूलिकां परीत्य स्थितम्। 1 शिखरे मेरोरेकं योजनसहस्रं विष्करभः। तत्परिधिस्त्रीणि सहस्राणि द्विषष्ट्यधिकं शतं योजनानां साधिकम्। पाण्डु-कवनबहुमध्यदेशभाविनी चत्वारिंशद्योजनोच्छ्राया मूलमध्याप्रेषु द्वादशाष्ट चतुर्योजनिवष्कम्भा सुवृत्तचूलिका। तस्याः प्राच्यां दिशि पाण्डुकशिला उदग्दिक्षणायामा प्राक्प्रत्यिन्वस्तारा । अपाच्यां पाण्डुकम्बलशिला उदग्दक्षिणविस्तारा। प्रतीच्यां रत्नकम्बलशिला प्राक्ष्यत्यगायामा उदीच्यामितरक्तकम्बलशिला प्राक्प्रत्यग्विस्तीर्णा । उदगपागायता प्राक्प्रत्यगायता उदगपा ग्विस्तीर्णा । ता एताश्चतस्त्रोऽपि <sup>2</sup> योजनशताया-मास्तदर्धविष्कम्भा अष्टयोजनवाहुल्या अर्धचन्द्रसंस्थाना अर्धयोजनोत्सेघाः पञ्चधनुःक्षतिविष्कस्भित्रीलासमायामैकपद्मवरवेदिकापरिवृताः श्वेतवरकन-कस्तूपिकालङ्कतचतुस्तोरणद्वारविराजिताः। तासामुपरि बहुमध्यदेश-भावीनि पञ्चधनुःशतोत्सेधायामतदर्धविष्कम्भाणि पाङ्युखानि सिहास-नानि । पौरस्त्यसिंहासने पूर्वविदेहजान्, अपाच्ये भरतजान् , प्रतीच्ये अपरिवद्हजान्, उटीच्ये ऐरावतजान् तीर्थकरान् चतुर्णिकायदेवाधिपाः सपरिवारा महत्या विभृत्या क्षीरोदवारिपूर्णाष्ट्रसहस्रकनककरोरीभ चूलिकायाश्चतसृषु महादिक्षु चत्वार्यर्हदायतनानि भवन्ति। भद्रशालवनभाविनि भूतले लोहिताक्षकलाः परिक्षेपः। तत अर्ध्वमर्ध-सप्तद्शयोजनसहस्राण्यारुह्य द्वितीयः पद्मवर्णः। नतोष्यर्धसप्तदशयोजन-सहस्राण्यारुह्य तृतीयस्तपनीयवर्णः । तृतोप्यर्धसप्तद्दशयोजनसहस्राण्या-रुह्य चतुर्थो वैद्वर्यवर्णः। ततोष्यर्घसप्तदशयोजनसहस्राण्यारुह्य पञ्चमो <sup>१</sup> वज्रप्रभः। ें ततोष्यर्धसप्तदशयोजनसहस्राण्याम्ह्य पष्टो हरितालवर्णः। ततोप्यर्घसप्तद्रायोजनसहस्राण्यारुह्य जाम्बृनदसुवर्णवर्णो भवति । अघो-

<sup>1</sup> शिखरं मेरोरेकयोजनसहस्रविष्करमं-ख. े पश्चयोजनशतायामा इति राजवात्तिके पाठः.

<sup>8</sup> नीकवर्ण:-क.

भूम्यवगाही योजनसहस्रायामः प्रदेशः पृथिव्युपलवालुकाशर्कराचतु-विधपरिणामः, उपरि वैड्रथपरिणामः प्रथमकाण्डः। सर्वरत्नमयः द्वितीय-काण्डः। जाम्बूनद्मयस्तृतीयकाण्डः । चूलिका वैद्वर्यमयी। मेरुरयं त्रयाणां लोकानां मानदण्डः । अस्याधस्तादधोलोकः । चूलिकामृला-दुर्ध्वलोकः । मध्यप्रमाणस्तिर्यग्विस्तीर्णस्तिर्यग्लोकः । एवं च कृत्वाऽ-न्वर्थनिर्वचनं क्रियते—लोकत्रयं मिनोतीति मेरुरिति । तस्य भूमितला-दारभ्याऽऽशिखरादैकादिशकी प्रदेशहानिः। एकादशसु प्रदेशेष्वेकः प्रदेशो हीयते । एकादशसु गव्यूतेप्वेकं गव्यूतं हीयते । एकादशसु योजनेष्वेकं योजनं हीयते । एवं सर्वत्राशिखरात् भूमितलस्याध ऐकादशिकी प्रदेशवृद्धिः। एकादशसु प्रदेशेष्वेकः प्रदेशो वर्धते। एका-दशसु गब्यूतेप्वेकं गब्यूतं वर्धते। एकादशसु योजनेष्वेकं योजनं वर्धते। एवं सर्वत्र आ अधस्तलात्। एवं विदेहो वर्णितः। नीलरुक्मिपर्वतयो-पूर्वापरसमुद्रयोश्च मध्ये रम्यकवर्षः । तन्मध्ये गन्धवान्वृत्तवेदाढ्यः पर्वतोऽस्ति। सोऽपि पटहसंस्थानः। शब्दबद्धत्तवेदाढ्येन तुल्यवर्णनः। रुक्मिशिखरिणोः पूर्वापरसमुद्रयोश्चान्तरे हैरण्यवतवर्षः । तन्मध्ये माल्यवान्वृत्तवेदाढ्योऽदिरस्ति। सोऽपि पटहसमानः शब्दवद्वत्तवेदा-त्थेन तुल्यवर्णनः । शिखरिणः पूर्वोत्तरपश्चिमसमुद्रत्रयस्य चान्तरे ऐरावतवर्षः । तन्मध्ये भरतविजयार्धतुल्यविस्तारोत्सेधावगाहो रजताद्रि-र्विद्यते । तेन विजयार्धेन रक्तारकोदाभ्यां च विभक्तत्वात्सोऽपि षइ-खण्डः। तेषां क्षेत्राणां के विभागहेतवः कीदशाश्च त इत्याह—

# तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्निषधनीलरुक्मिशिखारेणो वर्षधरपर्वताः ॥ ११॥

तानि भरतादिक्षेत्राणि विभजनित पृथक्ष्वेन्तीत्येवंशीलास्तद्विभाः जिनः। पूर्वश्चापरश्च पूर्वापरौ दिग्विभागौ। तयोरायता दीर्घीभूताः पूर्वापरायताः। पूर्वपश्चिमस्वकोटिभ्यां लवणसमुद्रस्पर्शिन इत्यर्थः। हिमवांश्च महाहिमवांश्च निष्धश्च नीलश्च रुक्मी च शिखरी च हिमवन्महाहिमव- श्चिषधनीलरुक्मिशिखरिणः। मर्यादया वर्षान् धरन्तीति वर्षधराः। वर्षधराश्च ते पर्वताश्च वर्षधरपर्वताः। एते हिमवदादयः शश्चद्विमित्तरूढ-संद्वा अकृत्रिमाः क्षेत्रविभागद्देतवः षद्कुलपर्वता वेदितव्याः। तत्र भरत-

हैमवतयोरन्तर्वर्ती श्रुद्रहिमवान् पर्वतो योजनशतोत्सेधः पञ्चविंशति-योजनावगाहः। हैमवतहरिवर्षयोः सीम्रोर्मध्ये महाहिमवान् स्थितः। स च द्वियोजनशतोत्सेधः पञ्चाशद्योजनावगाहो भवति। हरिवर्षमहाविदेह-योरन्तराले निषधपर्वतश्चतुर्योजनशतोच्छ्रायो योजनशतावगाहः। महा-विदेहरम्यकविभागकरश्चतुर्योजनशतोच्छ्रायश्चतुर्थभागावगाहो नील-पर्वतः। रम्यकहैरण्यवतकमध्यवर्ती द्वियोजनशतोत्सेधश्चतुर्थभागाव-गाहो रुक्मी। हैरण्यवतैरावतयोरन्तरे शिखरी व्यवस्थितः। स च योजनशतोच्छ्रायः पञ्चविंशतियोजनावगाहो भवति। सर्वेषां पर्वतानां स्वोच्छ्रायस्य चतुर्थभागोऽवगाहो वेदितव्यः। सर्वे ते दण्डाकाराः। तेषां पर्वतानां वर्णविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

# हेमार्जुनतपनीयवैद्यरजतहेममयाः ॥ १२ ॥

हेम पीतवर्णं सुवर्णम्। अर्जुनः शुक्लो वर्णस्तद्योगाद्रजतमप्यर्जुना-ख्यम्। तपनीयं रक्तवर्णं स्वर्णम्। वैड्र्यं नीलवर्णो मणिविशेषः। रजतं शुक्कवर्णं प्रसिद्धम्। हेम पीतवर्णं काञ्चनम्। ते हिमवदादयः पर्वता यथा-सङ्ख्यं हेमादिभिर्निर्वृत्ताः पीतादिवर्णाः वेदितव्याः। पुनस्तिद्वशेषं तिद्वस्तारं च प्रतिपादयन्नाह—

# \*मणिविचित्रपादर्वा उपरि मूले च बल्यविस्ताराः ॥ १३॥

नानावर्णप्रभावादिगुणोपेतैर्मणि भिर्विचित्राणि कर्बुगणि पार्श्वानि तटानि येषां ते मणिविचित्रपार्श्वाः । उपर्यूष्वभागे मूलेऽघोभागे च शब्दान्मध्ये भागे च तुल्यः समानो विस्तागे विष्कम्भो येषां ते तुल्य-विस्तारा हिमवदादयः कुलपर्वता वोद्धव्याः। तत्पृष्ठेषु हदविशेषप्रतिपाद-नार्थमाह—

# षद्ममहापद्मातिगिञ्छकेसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका-इदास्तेषाग्रुपरि ॥ १४॥

स्वमध्यवर्तिपद्मादियोगाबुदा अपि पद्मादिसंशा रूढाः । ते च

<sup>\*</sup> श्लोकवात्तिके मणिविचित्रपाइवाः ॥ ११॥ इत्येकं स्त्रं उपरि मूले च तुस्य विस्ताराः ॥ १४॥ इत्येकं स्त्रमिति पृथग्योगकरणं दृश्यते,

तेषां हिमबदादीनामुपरि मध्यदेशवर्तिनो यथाक्रमं वेदितव्याः । तत्र प्रथमह्रदपरिमाणमाह—

# प्रथमो योजनसहस्रायामस्तदर्भविष्कम्भो हदः ॥ १५॥

प्रथमः सृत्रपाठापेक्षया आद्यः पद्मनामा हृदः । योजनानां सहस्रं योजनसम्नम् । तदेव पूर्वापरयोरायामो दैर्घ्यं यस्य सोऽयं योजनसहस्ना-यामः । तस्यायामस्यार्धे शतपञ्चकम् । तदेव दक्षिणोत्तरयोर्विष्कम्भो विस्तारो यस्यासौ तद्रधविष्कम्भः । हृदो वज्जतलः पद्मनामा क्षुद्रहिमवतः पृष्ठे नित्यमवस्थितो वेदितव्यः । तद्वगाहप्रतिपत्त्यर्थमाह—

### दशयोजनावगाहः॥ १६॥

दशयोजनान्यवगाहोऽधःप्रवेशो निम्नता यस्यासौ दशयोजनावगाहः पग्नहृदो ज्ञातव्यः। तन्मध्यवर्तिपुष्करप्रमाणावधारणार्थमाह—
े तन्मध्ये योजनं पुष्करम्॥॥१७॥

प्रमाणयोजनपरिमाणसम्बन्धाद मेदेन पुष्करमपि योजनशब्देनो-च्यते। कथं तत्पद्मं योजनपरिमाणं कथ्यते ? क्रोशायामपत्रत्वात्क्रोशद्वय-विस्तारकर्णिकत्वाच योजनायामिष्कम्मं पुष्करम्। तच्च जलस्योपरितन-भागात्क्रोशद्वयोत्सेधनालं द्विक्रोशबाद्वस्यपत्रप्रचयं वेदितब्यम्। इतरह्नद-पुष्करायामादिनिक्कानार्थमाह—

# तार्द्वगुणिद्वगुणा हदाः पुष्कराणि च ॥ १८॥

ताभ्यां हृदपुष्कराभ्यां द्विगुणा द्विगुणास्ति हृगुण द्विगुणाः । अत्रायामादीनां द्विगुणत्वव्याप्तिक्कापनार्थे द्विष्वचनं कृतम् । पद्महृदाद्विगुणायामविष्कम्भावगाहो महापद्महृदः । ततो द्विगुणायामविष्कम्भावगाहस्तिगिञ्छहृदः । एवं पुष्करात्युष्करान्तरायामादि द्विगुणत्वव्याप्तियोज्या । तथा हृदाः
पुष्कराणि चेत्युभयत्र द्विवचने प्राप्ते यद्वहुवचनं कृतं तत्सामर्थ्यनोत्तरादक्षिणतुल्या इति वक्ष्यमाणसूत्रसम्बन्धात्युण्डरीकहृदतत्युष्कराभ्यां महा
पुण्डरीकहृदतत्युष्करयोरायामविष्कम्भावगाहै द्विगुणत्वम् । ताभ्यां च

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>तन्मध्ये पदमिदं नास्ति **खा. गा.-पु**स्तकयोः

केसरिहदतत्युष्करयोर्द्विगुणत्वं व्याख्यायते । तन्निवासिनीनां देवीनां संज्ञाजीवितपरिमाणपरिवारसंस्चनार्थमाह—

# तिकवासिन्यो देन्यः श्रीडीधृतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्यः पल्योपम स्थितयः ससामानिकपरिषत्काः ॥ १९॥

तेषु पुष्करेषु कर्णिकामध्यवर्तिनः क्रोशायामाः क्रोशार्धविष्कम्भा देशोनक्रोशोत्सेधाः प्रासादाः सन्ति । तेषु निवसनशीलास्ति स्ववासिन्यो देवताः श्रीह्रीषृतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्मीसंक्षिताः पद्मादिहदेषु यथासङ्कृषं सन्ति । पल्योपमा स्थितरायुषोऽवस्थानं यासां ताः पल्योपमस्थितयः । समानं तुल्यमाक्षेश्वयंवर्जितस्थानायुर्वीर्यपरिवारभोगादिकमुच्यते । तिसमन्समाने भवाः सामानिकाः । बाह्या मध्याऽभ्यन्तरा चेति तिस्नः परिषदः परिवार-देवीसभा इत्यर्थः । सामानिकाश्च परिषदश्च सामानिकपरिषदः । सह-ताभिर्वर्तन्ते ससामानिकपरिषदकाः । प्रधानभूतपद्मस्य परिवारभूतपद्मेषु सामानिकाः परिषदश्च निवसन्ति । तत्र हिमवन्महाहिमविश्वषधिनवासिन्य क्रियो दिक्नुमार्यः सौधर्मप्रतिबद्धाः । नीलरुक्मिशिखरिनिवासिन्य ईशानस्य । एवं धातकीखण्डपुष्करार्धयोरिप हिमवदादिहदपुष्करेषु श्रीप्रभृतयो देवता व्याख्येयाः । अधोकक्षेत्राणां मध्यगामिन्यो महानद्यः का इत्याह—

### गङ्गासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्ताशीताशीतोदानारी-नरकान्तासुवर्णकुलारूप्यकुलारक्तारकोदाः सरितस्तन्मध्यगाः ॥ २०॥

गङ्गा च सिन्धुश्च रोहिच रोहितास्या च हरिच हरिकान्ता च शीता च शीतोदा च नारी च नरकान्ता च सुवर्णकूला च रूप्यकूला च रका च रकोदा च ताः। इतरेतरयोगे इन्द्रः। ता एताश्चतुर्दश सरितो नद्यो न वाप्यः। तेषां भरतादिक्षेत्राणां मध्यं तन्मध्यं तन्मध्येन वा गच्छन्तीति तन्मध्यगाः। इत्यनेन नान्यथा गतिगङ्गासिन्धुप्रभृतीनां सरितामस्तीत्या वेदितं भवति। सर्वासामेकत्र क्षेत्रे प्रसङ्गनिवृत्त्यर्थं दिग्वशेषप्रतिपत्त्यर्थं चाह—

# द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः ॥ २१॥

पूर्वस्त्रपाठक्रमेणैकस्मिन् क्षेत्रे द्वयोर्द्वयोः सरितोर्याः पूर्वाः सरितस्ताः पूर्वसमुद्रं गच्छन्तीति पूर्वगा एवेति कथ्यन्ते । इतरासां दिग्विमागप्रतिपत्त्यर्थमाह—

### शेषास्त्वपरगाः ॥ २२ ॥

द्वयोर्द्वयोः सिरतोर्मध्ये याः पूर्वाः पूर्वगा उक्तास्ताभ्योऽन्या उत्तरोत्तराः सिरतः शेषाः। तुः पुनरर्थे। शेषाः पुनरपरं पश्चिमसमुद्रं गच्छन्तीत्यपरगा इति निरूप्यन्ते । तत्र पग्नहृदप्रभवा पूर्वस्मात्तोरणद्वारान्निर्गता गङ्गा। अपरस्मान्निर्गता सिन्धुः। भरतक्षेत्रगामिन्यावेते। तथोत्तरस्मात्तोरणद्वारान्त्रिर्गता रोहित्पूर्वगा, हैमवतक्षेत्रवर्तिन्याविमे । तदुदीच्यात्तोरणद्वारान्त्रिर्गता हित्तपूर्वगा, हैमवतक्षेत्रवर्तिन्याविमे । तदुदीच्यात्तोरणद्वारान्त्रिर्गता हित्तपूर्वगा, हरिवर्षगे एते । तदुत्तरात्तोरणद्वारान्त्रिर्गता शितोदाऽपरगा केसिरहृदप्रभवा दक्षिणद्वारान्त्रिर्गता शीता पूर्वगा, ते विदेहक्षेत्रवर्तिन्यौ। तदुदीच्यात्तोरणद्वारान्त्रिर्गता नारी पूर्वगा, रम्यकक्षेत्रनिवासिन्यावेते । तदुदीच्यात्त्रोरणद्वारान्त्रिर्गता स्प्यक्र्लाऽपरगा, पुण्डरीकहृदप्रभवाऽपाच्यात्तोरणद्वारान्त्रिर्गता स्प्यक्र्लाऽपरगा, पुण्डरीकहृदप्रभवाऽपाच्यात्तोरणद्वारान्त्रिर्गता स्वर्णकृला पूर्वगा, ते हैरण्यवतक्षेत्रगे । तत्पूर्वात्तोरणद्वारान्त्रिर्गता रक्ता, तत्प्रतीच्यात्तोरणद्वारान्त्रिर्गता रक्ता, तत्प्रतीच्यात्तोरणद्वारान्त्रिर्गता रक्तोदा, ते चैरावत-क्षेत्रनिवासिन्यौ वोद्वव्ये । तासां परिवारनदीप्रमाणप्रतिपादनार्थमाह—

# चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता गङ्गासिन्ध्वादयो नद्यः॥२३॥

चतुर्भरिषकानि दश चतुर्दश। नदीनां सहस्राणि नदीसहस्राणि। चतुर्दश च तानि नदीसहस्राणि च चतुर्दशनदीसहस्राणि। तैः परिवृताः परिवेष्टिताश्चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृताः। गङ्गा च सिन्धुश्च गङ्गासिन्धू। ते आदी यासां नदीनां ता गङ्गासिन्ध्वादयो नद्यो वेदितव्याः। पूर्वगाणां चापरगाणां चोभयानां सङ्ग्रहार्थं गङ्गासिन्ध्वादिग्रहणं क्रियते। अन्यथाऽ-नन्तरत्वादपरगाणामेवात्र ग्रहणं स्यात्। सिन्धुग्रहणमपनीय गङ्गादय इति वोच्यमाने पूर्वगाणामेव प्रहणं भवेदिति सिन्धुप्रहणं कृतम् । प्रकरण-वशात् सरितां प्रहणे सिद्धे उत्तरत्र प्रतिक्षेत्रं द्विगुणा द्विगुणा इत्यभि-संबन्धार्थं नदीप्रहणं कृतम् । ततो गङ्गासिन्ध्वोक्को यश्चतुर्दशनदीसहस्र-परिमाणः परिवारः स उत्तरोत्तरक्षेत्रे द्विगुणो द्विगुण आविदेहात्तत उत्तर-त्रेरावतपर्यन्तमर्घहीन इति सिद्धम् । तत्र तावद्भरतस्य विस्तारप्रमाणं प्रतिपादयन्नाह—

### भरतः <sup>1</sup> षड्विंशपश्चयोजनशतविस्तारः षट्चैकान्नविंशति-भागा योजनस्य ॥ २४॥

भरतो भरतवर्ष इत्यर्थः । षड्भिरधिका विंशतिः पड्विंशतिरधिका येषु तानि षड्विंशानि । तद्दिमन्नधिकमिति सद्दशान्ता इद्दित वर्तमाने विंशतेश्रेत्यनेन डप्रत्ययः । योजनानां शतानि योजनशतानि । पञ्च च तानि योजनशतानि च पञ्चयोजनशतानि । षड्विंशानि पञ्चयोजनशतानि विस्तार उदगपाड्यध्यविष्कम्भो यस्यासौ पड्विंशपञ्चयोजनशतानि विस्तारो भरतो वेदितव्यः । किमेतावानेव विस्तारो नेत्याह—पद्चेकान्नविंशतिमागा योजनस्येति । एकेनोना विंशतिरेकान्नविंशतिः । एकान्नविंशतिश्च ते भागाश्चेकान्नविंशतिमागाः । किति १ पद् । ते च कस्य १ योजनस्य । एकोनविंशतिभागीकृतस्य प्रमाणयोजनस्य पद्मागा इत्यर्थः । परिभाषानिष्पन्नः पञ्चभियोजनशतैरेकं प्रमाणयोजनं भवति । तेन श्लेत्रादीनां विस्तारादयः प्रमीयन्ते । भरतविष्कम्भस्योत्तरत्र सूत्रद्वारेण प्रतिपादनादिदमिह सूत्रमनर्थकमिति चेन्न—जम्बृद्वीपनवितशतमागस्येयत्ता-प्रतिपादनार्थत्वादेतस्य सूत्रस्य वक्ष्यमाणसूत्रस्य चैतत्सङ्ख्यानयनोपाय-प्रतिपत्त्यर्थत्वात् । इतरेषां पर्वतश्चेत्राणां विष्कम्भविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—प्रतिपत्त्यर्थत्वात् । इतरेषां पर्वतश्चेत्राणां विष्कम्भविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह

# ताद्विगुणद्विगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ताः ॥ २५ ॥

ततो भरताद्विगुणो द्विगुणो विस्तारो येषां ते तद्दिगुणद्विगुण-विस्ताराः। वीप्साभिव्यक्तयर्थं द्विगुणशब्दस्य द्विरुचारणं कृतम्। वर्षधराः

<sup>1</sup> पर्ड्विशति इति सर्वत्र पुस्तकेषु प्रयोगो दृश्यते । किन्तु विशतेर्डप्र ययविधानसद्भावा-दस्य प्रयोगस्य साधुता चिन्त्या.

पर्वताः। वर्षाः क्षेत्राणि । वर्षधराश्च वर्षाश्च वर्षधरवर्षाः। ते च किमव साना इत्याह—विदेहान्ताः। विदेहोऽन्तः पर्यन्तो येषां ते विदेहान्ताः पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टा वेदितव्याः। भरताद्विगुणो हिमवान्वर्षधरस्त् तोऽपि द्विगुणो हैमवतो वर्षस्ततो द्विगुणो महाहिमवान्वर्षधरस्ततो द्विगुणो हिरवर्षस्ततो द्विगुणो निषधो वर्षधरस्ततोऽपि द्विगुणो विदेह इत्येतस्यार्थस्य प्रतिपत्त्यर्थे द्वन्द्वेऽनल्पाचोऽपि वर्षधरशब्दस्यादौ वचनं इतं विदेहान्तवचनं चेतिः तात्पर्यार्थः। अथोत्तराः कीद्दशा इत्याह—

### उत्तरा दक्षिणतुल्याः ॥ २६ ॥

उत्तरा मेरोहत्तरदिग्भागवर्तिन पेरावतादयो नीलपर्यन्ता उच्यन्ते।
ते च दक्षिणैर्भरतादिमिस्तुल्या विस्तारादिभिस्समाना दक्षिणतुल्या इत्येवं
वेदितव्याः। पेरावतो भरतेन तुल्यः। शिखरी हिमवता तुल्यः। हैरण्यवतो हैमवतेन तुल्यः। रुक्मी महाहिमवता तुल्यः। रम्यको हरिणा
तुल्यः। नीलो निषधेन तुल्य इत्यर्थः। इयं च तुल्यता प्वींक्तसर्वहदपुष्करादीनामिष योज्या। उक्तेषु क्षेत्रेषु यत्र मनुष्याणामुपचयापचयौ
स्तस्तत्प्रतिपादनार्थमाह—

# भरतैरावतयोद्वेदिहासौ षद्समाभ्यामुत्सर्पिण्यव-सर्पिणीभ्याम् ॥ २७॥

भरतश्चेरावतश्च भरतरावतौ । तयोर्भरतरावतयोः । क्षेत्रयोरिधकरणिवर्देशोऽयम् । वृद्धिकृत्कर्पः । हासोऽपकषः । वृद्धिश्च हासश्च वृद्धिहासौ । प्रत्येकं षदसमाः कालविभागा ययोकृत्सिर्णयवसिर्णियोस्ते षद्समे । ताभ्यां षद्समाभ्यामुपभोगादिभिकृत्सर्पणशीला उत्सिर्णिणी । अवसर्पणशीला अवसर्पिणी । उत्सिर्णिणी चावसर्पिणी चोत्सिर्णिण्यवसर्पिण्यो
कालौ । ताभ्यामृत्सिर्णिण्यवसर्पिणीभ्याम् । हेतुनिर्देशोऽयम् । तत्राऽवसरिणी षद्विधा—सुषमसुषमा, सुषमा, सुपमदुःषमा, दुःषमसुषमा,
दुःषमा, अतिदुःषमा चेति । तथोत्सिर्णिण्यप्यतिदुःषमाद्या सुषमसुषमानता
षद्विधैव । तत्र चतुःसागरोपमकोटीकोटीप्रमिता सुषमसुषमा । तदादौ
मनुष्या उत्तरकुरुमनुष्यतुस्याः । ततो हानिक्रमेण त्रिसागरोपमकोटी-

कोटीपरिमाणा सुषमा भवति । तदादौ मनुजा हरिवर्षमनुष्यसमाः । तथा द्विसागरोपमकोटीकोटीप्रमाणा सुषमदुःषमा भवति । तदादौ मनुष्या हैमवतकजनसमानाः । ततो हानिक्रमेण द्वाचत्वारिशद्वर्षसहस्रोनेक सागरोपमकोटीकोटीपरिमाणा दुःषमसुषमा स्यात्तदादौ मनुष्या विदेह-जनसमानाः । ततः क्रमहानौ सत्यामेकविशतिवर्षसहस्रप्रमाणा दुःषमा भवति । तदादौ नृणामायुर्विशत्यिकं वर्षशतम् । सप्तहस्ता उत्सेधः । ततो हानिक्रमेणैकविशतिवर्षसहस्रप्रमाणातिदुःषमा भवति । तदादौ नराणामायुर्विशतिवर्षाणि । हस्तद्वयमङ्गुलपदकं चोत्सेधः । अस्य विपरितक्रमा उत्सर्पिणी वेदितव्या । पवमुक्तोत्सर्पिण्यवसर्पिण्योस्समुदितयोः कस्प इति संद्वा भवति । ततः षदकालयोत्सर्पिण्याऽवसर्पिण्या च हेतुभूतया भरते पेरावते च लोकानामुपभोगायुः परिमाणोत्सेधादिवृद्धिहासौ भवत इति समुदायार्थः । अथेतरासु भूमिषु काऽवस्थेत्याह—

# ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः ॥ २८ ॥

भूमिशब्देन तज्ञातलोका उपचारादुच्यन्ते । ताभ्यां भरतैरावता-भ्यामन्या भूमयोऽवस्थितकालत्वादवस्थिताः । उत्सर्पिण्यवसर्पिण्य-सम्भवे तत्र जनानां वृद्धिहासाभावादित्यर्थः । किं स्थितयस्तित्रवासिनो जना इत्याह—

# एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवर्षक-दैवकुरवकाः ॥ २९॥

एकं च द्वे च त्रीणि चैकद्वित्रीणि। एकद्वित्रीणि च तानि पस्योपमानि चैकद्वित्रिपस्योपमानि। तानि यथासङ्ख्येनोत्कृष्टा स्थितिर्जीवितपरिमाणं येषां नराणां ते एकद्वित्रिपस्योपमस्थितयः। हैमवते भवा
मनुष्या हैमवतकाः। हरिवर्षे भवा हारिवर्षकाः। देवकुरुषु भवा दैवकुरवकाः। हैमवतकाश्च हरिवर्षकाश्च दैवकुरवकाश्च हैमवतक हारिवर्षकदैवकुरवकाः। एकादयः सङ्ख्याशन्दास्त्रयो हैमवतकादयश्च त्रयस्तत्र
यथासङ्ख्यमभिसम्बन्धः क्रियते। तत्र पञ्चसु हैमवतेषु सुषमदुःषमा
सदाऽवस्थिता। तत्रत्या जना उत्कर्षेणैकपस्योपमायवो जघन्येन पूर्व-

कोट्यायुषो द्विचापसहस्रोत्सेघाश्चतुर्थभक्ताहारा नीलोत्यलवर्णाः । पश्चसु हिरवर्षेषु सुषमा सदावस्थिता । तत्र नरा उत्कर्षेण द्विपल्योपमायुषो जघन्येनैकपल्यायुषश्चतुश्चापसहस्रोच्छ्रायाः षष्ठभक्ताहाराः शङ्कवर्णाः । पश्चसु देवकुरुषु सुषमसुषमा सदावस्थिता । तत्र लोका उत्कर्षेण त्रिपल्यायुषो जघन्येन द्विपल्योपमायुषः षद्चापसहस्रोत्सेधा अष्टमभक्ता-हाराः कनकवर्णाः । ततो जघन्यमध्यमोत्कृष्टभोगभूमिषु मनुजास्ति-र्थञ्च समायुषो न सन्तीति वेदितव्यम् । अथोत्तराः किंस्थितय इत्याह—

# तथोत्तराः ॥ ३० ॥

तेन प्रकारेण तथा। मेर्नपेक्षयोत्तरिविमागवर्तिन उत्तरा उच्यन्ते।
यथैव दक्षिणा हैमवतकादयो व्याख्यातास्तथैवोत्तरा हैरण्यवतकादयो
नरा विश्वयाः। हैरण्यवतका मनुष्या हैमवतकेर्नरैस्तुल्याः। राम्यका हारिवर्षकैस्तुल्याः। औत्तरकुरवका दैवकुरवकैस्तुल्या श्रेयाः। विद्याधराणां
पूर्वकोटिरायुस्तावदवसपित याविद्वंशत्यिकं वर्षशतं भवति। प्रकृष्टात्पञ्चविंशत्यिकपञ्चशतचापोत्सेधात्तावदवसपिणं यावत्सप्तहस्तवपुषो
भवन्ति। न ततो हीयते चायुरुत्सेधश्चेत्ययमत्र विशेषो द्रष्टव्यः। विदेहेषु किंस्थितिका लोका इत्याह—

# विदेहेषु सङ्ख्येयकालाः ॥ ३१ ॥

सङ्ख्येयो गणनाविषयः कालो जीवितपरिमाणं येषां नराणां ते सङ्ख्येयकालाः। सर्वेषु विदेहेषु कालः सुषमदुःषमान्तोपमः सदाऽव-स्थितः। मनुष्याश्च पञ्चविंशत्यधिकपञ्चधनुःशतोत्सेधा नित्याहाराः। उत्कर्षेणैकपूर्वकोटिस्थितिका जघन्येनान्तर्मृहृतीयुष इत्यत्र व्याख्येयम्—

पुव्यस्स दु परिमाणं सद्रिक्खलु कोडिसदसहस्साइं। छप्पण्णं च सहस्सा योद्धव्या वासकोडीणं॥ (७०५६००००००००)

निर्णयविशेषार्थमुक्तमपि भरतविष्कम्भं प्रकारान्तरेण पुनराह—

भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभागः ॥ ३२॥ भरततुस्यविस्तारा नवत्यधिकशतपरिमाणा जम्बूद्वीपस्य भागा भवन्तीति नवत्यधिकरातेन जम्बूद्वीपिवस्तारस्य योजनशतसहस्रस्य भागे इते यो लभ्यते एको भागः पूर्वोक्तपिरमाणः स भरतस्य विष्कम्भ इति प्रतिपत्तव्यम्। स च षड्विंशपश्चयोजनशतानि षद्चैकान्नविंशति-भागा योजनस्येत्यत्रैव स्त्रे वक्तव्यं न पूर्वमिति चेन्न—यथेदं स्त्रमत्रो-त्तरार्थं तथा तत्रोत्तरार्थं कृतमिति नैकस्त्रीकरणम्। तदेवमुक्तो जम्बू-द्वीपः स्ववेदिकापिर्वृतयोजनलक्षद्वयविष्कम्भलवणोदेन वलयाकृतिना परिक्षिप्तः। स च धातकीखण्डेन चतुर्योजनलक्षविस्तारेण परिवेष्टित इति सामर्थ्याद्वगम्यते। वर्षादिस्तु तत्र किंप्रमाणो मीयत इति तत्प्रति-पत्त्यर्थमाह—

### द्विर्घातकीखण्डे ॥३३॥

भरतादयो द्वौ वारौ मीयन्त इत्यध्याहियमाणिकयाभिद्योतनार्थ सङ्ख्याया अभ्यावृत्तौ कृत्वसीति वर्तमाने द्वित्रचतुर्भ्यः युजित्यनेन युच् क्रियते । यथा द्विस्तावानयं प्रासादो मीयत इति । जम्बूद्वीपे यत्र यथा जम्बुवक्षसम्ह उक्तस्तत्र तथा धातकीखण्डद्वीपे धातकीखण्डोऽस्ति । ततो धातकीखण्डेनोपलक्षितत्वाद्वीपोऽपि धातकीखण्ड इत्यनादिरूढः। स च सामर्थ्यादागमे द्वाभ्यामिष्वाकाराभ्यां दक्षिणोत्तरायताभ्यां योजनसहस्र-विष्कम्भचतुर्योजनशतोत्सेधाभ्यां लवणोदकालोदवेदिकास्पर्शिभ्यां पर्व-ताभ्यां द्विधा विभक्तः पूर्वोऽपरश्चेति । तत्र पूर्वे परे च बहुमध्यदेश-भाविनौ भेरू स्थितौ। तदुभयतो भरतौ हिमवन्तौ शेषौ च वर्षवर्षधरौ द्विसङ्ख्यौ चक्राकारसंस्थानौ । जम्बूद्वीपभरतादिद्विगुणविस्तारौ भवतोऽ-न्यत्र मेरुभ्यां तयोर्जम्बूद्वीपमन्दरादस्यविष्कम्भोत्सेधत्वात् । चतुर्दशा-द्वादशाधिकशतद्वयीयमेकोनत्रिशद्धिकं धिकषद्षष्टियोजनशतानि, योजनस्य भागशतं च (६६१४ <mark>२१२</mark>) धातकीखण्डे भरतस्याभ्यन्तर-विष्कम्भः। एकाशीत्यधिकपञ्चशतोपेतानि द्वादशयोजनसहस्राणि द्वादशा-धिकशतद्वयीयं पद्त्रिंशद्भागाश्च योजनस्य (१२५८१ ३६) मध्य-विष्कम्मः । सप्तचत्वारिंशद्धिकपञ्चशतोपेतान्यष्टादशयोजनसहस्राणि द्वादशाधिकशतद्वयीयं पञ्चपञ्चाशद्धिकं भागशतं च (१८५४७ <del>२१२</del>) बाह्यविष्कम्भः । अष्टपञ्चाशद्धिकचतुःशतोपेतानि 5\*

षद्विंशतियोजनसहस्राणि द्वादशाधिकशतद्वयीयं द्वानवतिभागाश्च योजनस्य (२६४५८ २१२) हैमवताभ्यन्तरविष्कम्भः । चतुर्विशत्यधिक शतत्रयोपेतानि पञ्चाशद्योजनसङ्स्राणि द्वादशाधिकशतद्वयीयं चतुश्चत्वा-रिंशद्धिकं भागशतं च योजनस्य (५०३२४ २१२) मध्यविष्कम्भः। नव-स्यधिकरातोषेतानि चतुःसप्ततियोजनसहस्राणि द्वादशाधिकरातद्वयीयं पण्णवत्यिकं भागरातं च योजनस्य (७४१९० १९६) हैमवतबाह्य-विष्करभः। एवं स्ववर्षाद्वर्षश्चतुर्गुण आविदेहात्। स्ववर्षधराच वर्षधर-श्चतुर्गुण आनिषधात्। उत्तरा दक्षिणतुल्या इति चात्र योज्यम्। यथा धातकीखण्डे तथा पुष्कराधें च द्वौ मन्दराविष्वाकारौ च तुल्यपरिमाणौ क्रेयौ। तत्रैकैकस्य मेरोश्चतुरशीतियोजनसहस्राण्युत्सेघः (८४०००)। योजनसहस्रमवगाहः (१०००)। मेरोर्मृले विष्कम्भः पञ्चनवितयोजन-शतानि (९५००)। भूमितले विष्कम्भश्चतुर्नवतियोजनशतान्येव (९४००)। अन्यद्प्यागमाविरोधेन योजनीयम् । धातकीखण्डपरिक्षेपी कालोदः समुद्रष्टञ्जविद्यप्रतीर्थोऽष्टयोजनशतसहस्रविष्कम्भः । पुष्करद्वीपः षोडरायोजनरातसहस्रवलयविष्कम्भः। तत्र धातकीखण्ड-वर्षाद्यपेक्षया वर्षादीनां द्विगुणत्वप्रसङ्गे विशेषावधारणार्थमाह—

# पुष्करार्धे च ॥ ३४॥

जम्बूनृक्षस्थानीयसपरिवारपुष्करेणोपलक्षितो द्वीपः पुष्करः।तस्य-वलयाकृतिमानुषोत्तरशैलेन विभक्तस्य पुष्करस्यार्धे पुष्करार्धे।तिस्मिन्पुष्क-रार्धे जम्बूद्वीपभरताद्यो द्विमीयन्त इत्येतस्यार्थस्यात्राभिसम्बन्धार्थ-श्चशब्दः।तेन यथा धातकीखण्डे जम्बूद्वीपभरताद्यो द्विगुणसङ्ख्या व्याख्यातास्तथा पुष्करार्धे च जम्बूद्वीपस्येव भरताद्यो द्विगुणसङ्ख्या व्याख्यायन्ते न धातकीखण्डस्येत्येतित्सद्धम्।जम्बूद्वीपवक्षारनदीहद्कुण्ड-पुष्करादीनां विस्तारो यथा धातकीखण्डे द्विगुणस्तथा पुष्करार्धे च स एव द्विगुणः स्यादवगाहोत्सेधौ तत्तुल्यौ क्रेयौ।तत्रैकोनाशीत्यधिकपञ्चशतो-पेतकचत्त्वारिशयोजनसहस्राणि द्वादशाधिकशतद्वयीयं त्रिसप्तत्यिवकं

भागशतं च योजनस्य (४१५७९ १७३) पुष्करार्घे भरतस्याभ्यन्तर-विष्कम्भः । द्वादशाधिकपञ्चशतोपेतानि त्रिपञ्चशशोजनसहस्राणि द्वादशाधिकशतद्वयीयं नवनवत्यधिकभागशतं (५३५१२ १९९) भरतस्य मध्यविष्कम्भः । षद्चत्वारिंशद्धिकचतुः-शतोपेतानि पञ्चषष्टियोजनसहस्राणि द्वादशाधिकशतद्वयीयं त्रयोदश-भागाश्च योजनस्य (६५४४६ <del>१३</del>) भरतस्य बाह्यविष्कम्भः । एकोनर्विश-त्यधिकत्रिशतोपेतषद्षष्टिसहस्रान्वितयोजनैकलक्षं द्वादशाधिकशतद्वयीयं षद्पञ्चाराद्वागाश्च योजनस्य (१६६३१९ पृष्ट्) हैमवताभ्यन्तरविष्कम्भः। एकषष्ट्यधिकचतुर्दशसहस्रोपेतयोजनलक्षद्वयं द्वादशाधिकशतद्वयीयं षष्ट-यधिकभागरातं च योजनस्य (२१४०६१ <sup>१६०</sup>) हैमवतमध्यविष्कम्भः। चतुरशीत्यधिकसप्तशतोपेतैकपष्टिसहस्रान्वितयोजनलक्षद्वयं द्वादशाधिक-शतद्वयीयं पञ्चाशङ्कागाश्च योजनस्य (२६१७८४ <del>२१२</del>) हैमबतबाह्य-विष्कम्भः।अत्र स्ववर्षाद्वर्षश्चतुर्गुणो वर्षधराच वर्षधरश्चतुर्गुणो वेदितव्यः। तथान्यद्प्यागमानुसारेण तज्बैर्योज्यम् । अत्र कश्चिदाह-किमर्थं भरता-दिव्यवस्था पुष्करार्ध एव कथ्यते? न पुनः कृत्स्न एव पुष्करद्वीप? इत्यत्रोच्यते-

### प्राच्यानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥ ३५॥

प्राक्छन्दः पूर्ववाची । पुष्करद्वीपबद्दुमध्यदेशभावी वलयवृत्तो मानु-पोत्तरो नाम शैलोऽस्ति । तस्यैकविंशत्यधिकसप्तशतोपेतं (१७२१) योजनैकसहस्त्रमुत्सेधः । सक्रोशत्रिंशदधिकयोजनशतचतुष्टयमवगादः (४३० १) । चतुर्विंशत्यधिकयोजनशतचतुष्ट्यं(४२४) तस्योपिर विस्तारः। द्वाविंशत्यधिकानि योजनदशसहस्त्राणि (१००२२) मूले विस्तारः। ज्यधिकविंशत्युपेतानि योजनसप्तशतानि (७२३) मध्ये विस्तारः। नास्मा- दुत्तरं कदाचिदिष विद्याधरा ऋद्विप्राप्ता अपि मनुष्या गच्छन्त्यन्यत्रोपपाद-समुद्धाताभ्याम्। ततोऽस्याऽन्वर्थसंज्ञा । यस्मान्मानुषोत्तरादुत्तरं नरा न सन्ति तस्मान्न ततो बहिर्भरतादिव्यवस्थाऽस्तीति। जम्बूद्वीपादिष्वर्धतृती-येषु द्वीपेषु द्वयोश्च समुद्रयोर्मनुष्या वेदितव्याः। ते च द्विप्रकारा भवन्तीति तत्प्रतिपादनार्थमाह—

### आर्या म्लेच्छाश्र॥३६॥

गुणैगुणवद्भिर्वाऽर्यन्ते गस्यन्ते सेव्यन्त इत्यार्यास्तद्विपरीतलक्षणा-म्लेच्छाः । उभयत्राऽवान्तरजातिबहुत्वख्यापनार्थो बहुवचननिर्देशः। तत्रार्याः प्राप्तर्द्वयोऽप्राप्तर्द्वयभ्वेति द्विविधाः। तत्रापि प्राप्तर्द्वयः सप्तधा— बुद्धितपोविकियौषधबलरसक्षेत्रार्द्धिप्राप्तिमेदात्। अप्राप्तर्द्धयः पञ्चधा-जाति-क्षेत्रकर्मद्दीनचारित्रनिमित्तमेदात् । म्लेच्छा द्विविधा-अन्तरद्वीपजाः कर्मभूमिजाश्चेति । तत्रान्तरद्वीपा लवणोदघेरष्टासु दिक्ष्वष्टौ। तदन्तरे चाष्टौ । हिमवञ्ज्जिखरिणोरुभयोश्च विजयाईयोरन्तेष्वष्टौ । सर्वे समुदिता अष्टचत्वारिंशद्भवन्ति । तथा कालोदेप्युभयोस्तरयोरष्टचत्वारिंशद्विश्चेयाः। सर्वे समुदिताः षण्णवतिसङ्ख्या जायन्ते । तत्र दिश्च द्वीपा वेदिकाया-स्तिर्यक्पञ्चयोजनशतानि प्रविद्य भवन्ति । विदिक्ष्वन्तरेषु च द्वीपाः पश्चारोषु पश्चयोजनशतेषु गतेषु भवन्ति । शैलान्तेषु द्वीपाः षद्सु योजनशतेषु गतेषु भवन्ति। दिश्च द्वीपाः शतयोजनविस्ताराः। विदिश्वन्त-रेषु च द्वीपाः पञ्चाशद्योजनविस्ताराः । शैलान्तेषु द्वीपाः पञ्चविंशति-योजनविस्ताराः। ते चतुर्विंशतिरपि द्वीपा जलतलादेकयोजनोत्सेघाः। तथा कालोदेपि वेदितव्याः।तेष्वन्तरद्वीपेषु भवा म्लेच्छा एकोरुकादयो मृत्पुष्प-फलाहारा गुहावृक्षवासिनः। सर्वे ते पत्योपमायुषः प्रोक्ताः। कर्मभूमि-जास्तु 1 शकयवनशबरपुलिन्दादयः । काः पुनः कर्मभूमय इत्याह—

भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः ॥ ३७ ॥

भरता ऐरावता विदेहाश्च पञ्च पञ्चेता भूमयः कर्मभूमय इति व्यपदिश्यन्ते । विदेहप्रहणाद्देवकुरूत्तरकुरूणां कर्मभूमित्वे प्राप्ते तत्प्रति-वेधार्थमन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्य इति कृतम् । अन्यत्रशब्देन वर्जनार्थेन योगाद्देवकुरूत्तरकुरुभ्य इत्यत्र पञ्चमीविधानिमष्टम् । देवकुरवश्चोत्तर-कुरवश्च देवकुरूत्तरकुरवस्तान्वर्जयित्वेत्यर्थः । कथं भरतादीनां पञ्च-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सक—- **रा**.

दशानां कर्मभूमित्वमिति चेत्प्रकृष्टस्य शुभाशुभकर्मणोऽधिष्ठानत्वादिति ब्रूमः । सप्तमनरकप्रापणस्याशुभस्य कर्मणः सर्वार्थसिद्धधादिप्रापणस्य शुभस्य च कर्मणो भरतादिष्वेवोपार्जनं। कृष्यादिकर्मणः पात्रदानादियुक्तस्य तत्रैवारम्भात् । तन्निमित्तस्यात्मविशेषपरिणामविशेषस्यैतत्क्षेत्रविशेषा-पेक्षत्वात्कर्मणाधिष्ठिता भूमयः कर्मभूमय इति संज्ञायन्ते । सामर्थ्यादितरा देवकुरूत्तरकुरुहैमवतहरिवर्षरम्यकहैरण्यवता अन्तरद्वीपाश्च कल्पवृक्षादि-कल्पिता भोगानुभवनविषयत्वाङ्गोगभूमय इति गम्यन्ते। केवलं कर्मभूमि-समीपवर्तिष्वन्तरद्वीपेषु कर्मभूमिवन्मनुष्याणां चातुर्गतिकत्वमिति विशे-षोऽत्र द्रष्ट्व्यः । अत्र कश्चिदाह—यदि प्रोक्तलक्षणविशेषसद्भावाद्भरता-दीनामेव कर्मभूमित्वं प्रतिपाद्यते तर्हि स्वयंभूरमणजमत्स्यविशेषाणां कथं सप्तमनरकगमनमित्युच्यते? स्वयम्भूरमणद्वीपमध्येऽन्तर्द्वीपार्धकारी मानुषोत्तराकृतिः स्वयंप्रभनगवरो नाम नगो व्यवस्थितः। तस्यार्वाग्भागे आमानुषोत्तराद्गोगभूमिविभागः। तत्र चतुर्गुणस्थानवर्तिनस्तिर्यञ्जः सन्ति । परभागे त्वालोकान्तात्कर्मभूमिविभागस्तत्र च पञ्चमगुणस्थान-वर्तिनस्तिर्यञ्जः सन्ति । ततस्तस्य कर्मभूमित्वान्नोकदोषप्रसङ्गः । कथमन्यथा तत्र पूर्वकोट्यायुष्कत्वमन्यत्र चासङ्क्षयेयवर्षायुष्कत्वमित्यागमो घटते ? उक्तासु भूमिषु नृणां प्रकृष्टाप्रकृष्टे के स्थिती भवत इत्याह—

# नृस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तर्ग्रुहुर्ते ॥ ३८॥

नृशब्दो मनुष्यवाची। स्थितरायुषोऽवस्थानम्। नृणां स्थिती नृस्थिती। परा प्रकृष्टा। अवरा जघन्या। परा चावरा च परावरे। पत्यं कुस्लः। पत्यमुपमा यस्य तत् पत्योपमम्। रूढिवशात्कश्चिन्मानिवशेषः कथ्यते। त्रीणि पत्योप गानि यस्याः स्थितेः सा त्रिपत्योपमा। मुद्दतों घटिकाद्वयम्। अन्तगतो मुद्दतों यस्या असावन्तर्मुद्दतों स्थितिः। त्रिपत्योपमा चान्तर्मुद्दतों च त्रिपत्योपमान्तर्मुद्दतों। तत्र यथासङ्क्षयेऽनाभिसम्बन्धः कियते—परा त्रिपत्योपमा नृस्थितरपराऽन्तर्मुद्दतेति। अत्र कश्चिदाद्द — किमिदं पत्यं नामेति। अत्रोच्यते—पत्यस्य परिच्छेदः प्रमाणविधिन्तर्णयपुरस्तर इति प्रमाणविधिन्तर्णयपुरस्तर इति प्रमाणविधिन्तर्णयपुरस्तर इति प्रमाणविधिन्तर्णयाः प्रविभज्यते—मानमुन्मान-लौकिकं लोकोत्तरं चेति। तत्र लौकिकं षोढा प्रविभज्यते—मानमुन्मान-मवमानं गणनामानं प्रतिमानं तत्प्रमाणं चेति। तत्र मानं द्वेधा—रसमानं मवमानं गणनामानं प्रतिमानं तत्प्रमाणं चेति। तत्र मानं द्वेधा—रसमानं

बीजमानं चेति । घृतादिद्रव्यपरिच्छेदकं षोडशिकादि रसमानम् । कुडवा-दिकं बीजमानम् । कुष्टतगरादि भाण्डं येनोत्क्षिण्य मीयते तदुन्मानम् । निवर्तनादिविभागेन क्षेत्रं येनावगाह्य मीयते तद्वमानं दण्डादि । एकद्वित्रिचतुरादिगणितमात्राद्वणनामानम् । पूर्वमानापेक्षं मानं प्रतिमानम् -प्रतिमल्लवत् । चत्वारि महिधिकातृणफलानि श्वेतसर्वप एकः । षोडश-सर्वपफलानि धान्यमाषफलमेकम् । द्वे धान्यमाषफले गुञ्जाफलमेकम् । द्वे गुजाफले रूप्यमाष एकः । षोडशरूप्यमाषका घरणमेकम् । अर्धतृती-यानि घरणानि सुवर्णः स च कंसः । चत्वारः कंसाः पलम् । पलदातं तुला । अर्घकंसस्त्रीणि च पलानि कुडवः । वतुःकुडवः प्रस्थः । चतुःप्रस्थ-मादकम्। चतुरादको द्रोणः। षोडशद्रोणा खारी । विंशतिखार्यो वाह इत्येवमादिमागधकप्रमाणं प्रतिमानमित्युच्यते । मणिजात्यश्वादेईव्यस्य दीप्तयुच्ळ्रायगुणविशेषादिमूल्यपरिमाणकरणे प्रमाणमस्येति तत्प्रमाणम्। तद्यथा—मणिरत्नदीप्तिर्यावत्क्षेत्रमुपरि व्यामोति तावत्प्रमाणं सुवर्णकृटं मूल्यमिति । अश्वस्य च यावानुच्छ्रायस्तावत्प्रमाणं सुवर्णकृटं मृल्यम्। अथवा यावता रत्नस्वामिनः परितोषस्तावद्वत्तमूल्यं स्यादिति । मन्येषामपि द्रव्याणां योज्यम् । लोकोत्तरं प्रमाणं चतुर्धा—द्रव्यक्षेत्र-कालभावमेदात्। तत्र द्रप्यप्रमाणं जधन्यमध्यमोत्कृष्टमेकपरमाणुद्धित्र-चतुरादिप्रदेशात्मकमामहास्कन्धात् । क्षेत्रप्रमाणं जघन्यमध्यमोत्कृष्ट-मेकाकाशप्रदेशद्वित्रचतुरादिप्रदेशनिष्पन्नमासर्वलोकात् । कालप्रमाणं जघन्यमध्यमोत्कृष्टमेकद्वित्रिचतुरादिसमयनिष्पन्नमाथनन्तकालात् । भाव-प्रमाणसुपयोगः साकारानाकारमेदः । स जघन्यः सूक्ष्मनिगोतस्य । मध्यमोऽन्यजीवानाम् । उत्कृष्टस्तु केवलिनो भवति । तत्र द्रव्यप्रमाणं सङ्ख्याप्रमाणसुपमाप्रमाणं चेति द्वेधा विभज्यते । तत्र सङ्ख्याप्रमाणं त्रिधा—सङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तमेदात् । तत्र सङ्ख्येयप्रमाणं त्रेधा । इतरे हे नवधा होये। जघन्यमजघन्योत्रुष्टमुत्रुष्टं चेति सङ्क्ष्येयं त्रिविधम्। सङ्ख्येयप्रमाणावगमार्थे जम्बूद्वीपतुल्यायामविष्कम्भा योजनसहस्रावगाहा बुद्धचा कुस्लाश्चत्वारः कर्तव्याः। तत्र प्रथमोऽनवस्थिताच्यः। रालाका प्रतिशलाका महाशलाकाख्यास्त्रयोऽवस्थिताः। अत्र द्वौ सर्वपौ प्रक्षिप्तौ। अधन्यमेतत्सङ्ग्रथेयप्रमाणम् । तमनवस्थितं सर्षपैः पूर्णे गृहीत्वा कश्चि-देख एकैकं सर्पपमेकैकस्मिन् द्वीपे समुद्रे च यदि प्रक्षिपेक्तेन विधिना

स रिकः कर्तव्यः । रिक्त इति शलाकाकुस्ले एकं सर्वपं प्रक्षिपेत्। यत्रान्त्यः सर्वपो निक्षिप्तस्तमविधं कृत्वा अनवस्थितं कुस्लं परिकल्य सर्वपैः पूर्णं कृत्वा ततः परेषु द्वीपसमुद्रेष्वेकैकसर्वपप्रदानेन स रिकः कर्तव्यः। रिक्त इति शलाकाकुस्ले पुनरेकं प्रक्षिपेत्। अनेन विधिनाऽनवस्थितकुस्लपरिवर्धनेन शलाकाकुस्ले पूर्णे। पूर्ण इति प्रतिशलाकाकुस्ले पकः सर्वपो निक्षेप्तव्यः। एवं तावत्कर्तव्यो यावत्प्रतिशलाकाकुस्ले पकः सर्वपो निक्षेप्तव्यः। एवं तावत्कर्तव्यो यावत्प्रतिशलाकाकुस्ले पकः सर्वपो निक्षेप्तव्यः। परिपूर्णो भवति। पूर्ण इति महाशलाकाकुस्ले पकः सर्वपो निक्षेप्तव्यः। सोऽपि तथैव पूर्णः। पवमेतेषु चतुर्विप पूर्णेषु उत्कृष्टं सङ्ख्येयमतीत्य जघन्यपरीतासङ्ख्येयं गत्वैकं क्रपं पतितम्। तत एकिस्मन् कृपे अपनीते उत्कृष्टसङ्ख्येयं भवति मध्यममजघन्योत्कृष्टसङ्ख्येयम्। यत्र सङ्ख्येयेन प्रयोजनं तत्राजघन्योत्कृष्टसङ्ख्येयं प्राह्मम्। सङ्ख्येयस्य सन्दृष्टिरीकार एकद्वित्रिचतुराद्यङ्का वा॥

यदसङ्ख्येयं तित्रविधम्-परीतासङ्ख्येयं, युक्तासङ्ख्येयमसङ्ख्ये-यासङ्ख्येयं चेति। तत्र परीतासङ्ख्येयं त्रिविधम् — जघन्योत्रुष्टमध्यम-मेदादेवमितरे चासङ्ख्येये भिद्यते। तथाऽनन्तमपि त्रिविधम्-परीता-नन्तं युक्तानन्तमनन्तानन्तं चेति । तदपि प्रत्येकं पूर्वविष्ठिधा मेद्यम्। यज्जधन्यपरीतासङ्कर्थयं तद्विरलीकृत्य मुक्तावली कृता । तत्रैकस्यां मुक्तायां जघन्यपरीतासङ्ख्ययं देयम् । एवमेतत्पृथकपृथकपृथाकारेण विधृतं वर्गीकृतं वर्गीकृतमित्युच्यते। एतस्मात्प्राथमिकीं मुक्तावलीमपनीय यान्येकैकस्यां मुक्तायां जघन्यपरीतासङ्ख्येयानि दत्तानि तानि मिलन-विधिना संपिण्ड्य मुक्तावली कार्या। ततो यो जघन्यपरीतासङ्ख्येय-संपिण्डनाम्निष्पन्नो राशिः स देय एकैकस्यां मुक्तायाम् । एवमैतद्वि वर्गितं पुनर्वर्गितमिति कृत्वा प्रतिवर्गितं वर्गितवर्गितं चोच्यते। तचात्कृष्ट-परीतासङ्ख्येयमतीत्य जघन्ययुक्तासङ्ख्येयं गत्वा पतितम् । तत एक-रूपेऽपनीते उत्कृष्टं परीतासङ्ख्येयं भवति । मध्यममजघन्योत्कृष्टं परीता-सङ्ख्येयं भवति । यत्रावलिकया कार्यं तत्र जघन्ययुक्तासङ्ख्येयं प्राह्मम् । जघन्ययुक्तासङ्ख्येयं विरलीकृत्य मुक्तावली रिचता । तत्रैकमुक्तायां जघन्ययुक्तासङ्ख्येयानि देयानि । एवमेतत्सकृद्वर्गितं संपिण्डं च कृतं सदुत्कृष्टं युक्तासङ्क्षयेयमतीत्य जघन्यासङ्क्षयेयासङ्क्षयेयं गत्वा पतितम्। तत एकरूपेऽपनीते उत्कृष्टं युक्तासङ्ख्येयं भवति । मध्यममजघन्योत्कृष्टं

युक्तासङ्ख्येयं भवति । यज्ज्ञघन्यासङ्ख्येयासङ्ख्येयं तद्विरलीकृत्य पूर्व-विधिना त्रीन्वारान्वर्गितसंपिण्डितं कृतं सदुत्कृष्टासङ्ख्येयासङ्ख्येयं न प्राप्नोति ततो धर्माधर्मैकजीवलोकाकाशप्रदेशप्रत्येकशरीरजीवबादर-विगोतशरीराणि वडप्येतान्यसङ्ख्येयानि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानान्यनुभागबन्धाध्यवसायस्थानानि योगविभागपरिच्छेदरूपाणि चासङ्ख्येय्यलोकप्रदेशपरिमाणान्युत्सर्पिण्यवसर्पिणीसमयांश्च प्रक्षिप्य पूर्वोक्तराशौ त्रीन्वारान्वर्गितसंवर्गिते कृते उत्कृष्टासङ्ख्येयासङ्ख्येयमतीत्य जघन्य-परीतानन्तं गत्वा पतितम्। तत एकरूपेऽपनीते उत्कृष्टासङ्ख्येयासङ्ख्येयासङ्ख्येयं भवति । यत्रासङ्ख्येयं भवति । यत्रासङ्ख्येयं भवति । यत्रासङ्ख्येयासङ्ख्येयं भवति । असङ्ख्येयस्य सन्द्रिवेकारः ॥

यज्ञधन्यपरीतानन्तं तत्पूर्ववद्वर्गितसंवर्गितमुत्कृष्टपरीतानन्तमतीत्य जधन्ययुक्तानन्तं गत्वा पतितम् । तत एकरूपेऽपनीते उत्कृष्टपरीतानन्तं तद्भवति। मध्यममजधन्योत्कृष्टपरीतानन्तं तद्भवति। मध्यममजधन्योत्कृष्टपरीतानन्तं तद्भिरलीकृत्यात्रैकैकरूपे जधन्य-युक्तानन्तं प्राह्मम् । यज्ज्ञधन्ययुक्तानन्तं तद्भिरलीकृत्यात्रैकैकरूपे जधन्य-युक्तानन्तं दत्वा सकुद्धर्गितं सम्मिलितं च कृतं सदुत्कृष्टं युक्तानन्तमतीत्य जधन्यमनन्तानन्तं गत्वा पतितम् । तत एकरूपेऽपनीते उत्कृष्टयुक्तानन्तं भवति। मध्यममजधन्योत्कृष्टयुक्तानन्तं भवति। यज्ज्ञधन्यानन्तानन्तं तद्धिर-लीकृत्य पूर्ववज्ञीन्वारान्वर्गितं संवर्गितमप्युत्कृष्टानन्तानन्तं न प्राप्नोति ततः सिद्धनिगोतजीववनस्पतिकायाऽतीतानागतकालसमयसर्वपुद्गलसर्वाकारामदेशितं कृते उत्कृष्टानन्तानन्तं न प्राप्नोति ततोऽनन्ते केवलक्षानदर्शने च प्रक्षित्रे उत्कृष्टानन्तानन्तं भवति। तत एकरूपेऽपनीतेऽजधन्योत्कृष्टानन्तानन्तं भवति। तत एकरूपेऽपनीतेऽजधन्योत्कृष्टानन्तानन्तं भवति। यज्ञानन्तानन्तमार्गणा तत्राजधन्योत्कृष्टानन्तानन्तं भवति। यज्ञानन्तानन्तानन्तमार्गणा तत्राजधन्योत्कृष्टानन्तानन्तं भवति। यज्ञानन्तानन्तानन्तानन्ताक्ष्रो वा॥

उपमाप्रमाणमष्टविधं-पर्यसागरस्चीप्रतरघनाङ्गुळजगच्छ्रेणीळोक - प्रतरलोकमेदात् । अन्तादिमध्यहीनोऽविभागोऽतीन्द्रिय एकरसगन्ध-वर्णो द्विस्पर्शः परमाणुः । अनन्तानन्तपरमाणुसङ्घातपरिमाणादाविभूता उत्सञ्ज्ञासम्बोका । अष्टा सञ्ज्ञाः सञ्ज्ञासम्बोका । अष्टा सञ्ज्ञाः सञ्ज्ञा एकस्तृटिरेणुः । अष्टी तृटिरेणवस्संहता एकस्रसरेणुः । अष्टी

इसरेणव एको रथरेणुः । अष्टी रथरेणवस्संहता एका देवकुक्सरकुरुमनुजकेशामकोटी भवति। ता अष्टी समुदिता एका रम्यकहरिवर्षमनुजकेशामकोटी भवति। ता अष्टी संहता हैरण्यवतहैमवतमनुजकेशामकोटी भवति। ता अष्टी सम्पिण्डिता भरतैरावतिवदेहमनुजकेशामकोटी भवति। ता अष्टी संहता एका लिक्षा भवति। अष्टी
लिक्षाः संहता एका यूका भवति। अष्टी यूका एकं यवमध्यम्। अष्टी
यवमध्यान्येकमङ्गलमुत्सेधास्यम्। एतेन नारकतैर्यग्योनानां देवमनुष्याणामकृत्रिमजिनालयप्रतिमानां च देहोत्सेधो मातव्यः। तदेव पञ्चशतगुणितं प्रमाणाङ्गलं भवति। एतदेव चावसर्पिण्यां प्रथमचक्रधरस्यातमाङ्गलं भवति। तदानीं तेन प्रामनगरादिप्रमाणपरिच्छेदो क्षेयः।
इतरेषु युगेषु मनुष्याणां यद्यदात्माङ्गलं तेन तदा प्रामनगरादिप्रमाणपरिच्छेदो क्षेयः। यत्तत्प्रमाणाङ्गलं तेन द्वीपसमुद्रजगतीवेदिकापर्वतिवमाननरकप्रस्ताराद्यकृत्रिमद्रव्यायामविष्कम्भादिपरिच्छेदोऽवसेयः।
षडङ्गलः पादः। द्वादशाङ्गलो वितस्तिः। द्विवितस्तिर्हस्तः। द्विहस्तः
किष्कः। द्विकिष्कुर्वण्डः। द्वे दण्डसहक्षे गव्यतं। चतुर्गव्यतं योजनम्॥

पत्यं त्रिविधं-व्यवहारोद्धाराद्धाविकत्याद्व्यर्थात् । व्यवहारपत्यमुद्धारपत्यमद्धापत्यमिति त्रिधा पत्यं विभज्यते । त्रिधा अन्वर्थश्चायं
विकत्यः । आद्यं व्यवहारपत्यमुत्तरपत्यव्यवहारवीजत्वान्नानेन किश्चित्परिच्छेद्यमस्ति । द्वितीयमुद्धारपत्यम् । तत उदृतैर्लोमच्छेदैर्द्धीपसमुद्रसङ्ग्रुव्धानिर्णय इति । तृतीयमद्धापत्यमद्धाकाल इत्यर्थः । अतो हि स्थितिपरिच्छेद्
इति । तद्यथा-प्रमाणाङ्गुलपरिमितयोजनायामविष्कम्भावगाहानि त्रीणि
पत्यानि-कुष्तृला इत्यर्थः । एकादिसप्तान्ताहोरात्रजाताऽवि¹रोमप्राणि
तावच्छिन्नानि यावद्वितीयं कर्तरिच्छेदं नावाप्नुवन्ति ताहरौर्लोमच्छेदैः
परिपूर्णं घनीकृतं व्यवहारपत्यमित्युच्यते । ततो वर्षशते वर्षशतेऽतीते
एकेकलोमापकर्षणविधिना यावता कालेन तद्विक्तं भवेत्तावत्कालो
व्यवहारपत्योपमाख्यः। तैरेव रोमच्छेदैः प्रत्येकमसङ्ख्र्थेयवर्षकोटिसमयमात्रच्छिनैः पूर्णमुद्धारपत्यम् । ततः समये समये एकेकस्मिन्नोमच्छेदेऽपक्तप्यमाणे यावता कालेन तद्विक्तं भवति तावान्काल उद्धारपत्योपमः।
पषामुद्धारपत्यानां दश कोटीकोट्य एकमुद्धारसागरीपमम् । अर्थ-

<sup>1</sup> पालाग्राणि-ख,

कृतीयोद्धारसागरोपमाणां यावन्तो रोमच्छेदास्तावन्तो द्वीपसमुद्राः। पुनरुद्धारपल्यरोमञ्जेदैवेर्षशतसमयमात्रञ्जिशेः पूर्णमद्धापल्यम् । ततः समये समये पकैकस्मिन्नोमच्छेदेऽपकृष्यमाणे यावता कालेन तदिक्तं भवति तावत्कालोऽद्वापल्योपमाख्यः । एषामद्वापल्यानां दश कोटी-कोट्य एकमद्वासागरोपमम् । दशाद्वासागरोपमकोटीकोट्य वसर्पिणी । तावत्येघोत्सर्पिणी । अनेनाद्धापस्येन नारकतैर्यग्योनानां रेवमनुष्याणां च कर्मस्थितिर्भवस्थितरायुःस्थितिः परिच्छेत्तव्या । (पत्यस्य सन्दृष्टिः पवर्णः । सागरोपमस्य सन्दृष्टिः सावर्णः)। अद्वापल्यस्याऽर्धच्छेदेन रालाका विरलीकृत्य प्रत्येकमद्वापल्य पदानं कृत्वाऽन्योन्यगुणने कृते यावन्तक्छेदास्तावद्गिराकाशप्रदेशैर्मुका-वली कृता सूच्यकुलमित्युच्यते । (सूच्यकुलस्य सन्दिष्टिर्द्धक्षः)।तदेवा-परेण स्च्यकुलेन गुणितं प्रतराङ्गुलं (प्रतराङ्गुलस्य सन्दृष्टिश्चतुरङ्कः)। तत्प्रतराङ्गुलमपरेण सूच्यङ्गुलेनाभ्यस्तं घनाङ्गुलम् । (अस्य सन्दृष्टिः षडङ्कः) । पञ्चविंदातिकोटीकोटीनामुद्धारपल्यानां यावन्ति रूपाणि जभ्बूद्वीपप्रमाणस्यार्धच्छेदनानि च रूपाधिकानि सर्वाणि तानि प्रत्येकं द्विगुणीक्रत्यान्योन्याभ्यस्तानि कृत्वा यः समुत्पादितो राशिस्तस्य परि-च्छेदप्रमिताकाशप्रदेशपङ्ती रज्जुः । (तस्याश्च सन्दृष्टिः श्रेणीसप्तम-भागः) असङ्ख्येयवर्षाणां यावन्तस्समयास्तावत्वण्डमद्धापत्यं कृतम्। ततोऽसङ्ख्येयान् खण्डानपनीयासङ्ख्येयमेकभागं बुद्धश्वा विरलीकृत्य एकैकस्मिन् घनाकुलं दत्वा परस्परेण गुणिता जाता जगच्छ्रेणी। (अस्याः सन्दिष्टिस्तिर्यगेका रेखा)। सा अपरया जगच्छ्रेण्याऽभ्यस्ता प्रतरलोकः। (अस्य सन्दृष्टिस्तिर्यप्रेखाद्वयम्)। स एवापरया जगच्ह्रेण्या संवर्गितो घनलोकः। (अस्य सन्दृष्टिस्तिर्यप्रेखात्रयम्)॥

क्षेत्रप्रमाणं द्विविधं-अवगाहक्षेत्रं विभागनिष्पस्रक्षेत्रं चेति। तत्र चावगाहक्षेत्रमनेकविधं-एकद्वित्रिचतुःसङ्ख्येयासङ्क्ष्येयानन्तप्रदेशपुद्गल-द्रव्यावगाह्येकाद्यसङ्ख्येयाकाशप्रदेशमेदात्। विभागनिष्पस्रक्षेत्रं चानेक-विधं-असङ्क्ष्येया आकाशश्रेणयः। ताश्च क्षेत्रप्रमाणाङ्गलस्यैकोऽसङ्क्ष्येय-भागः। असङ्क्षयेयाः क्षेत्रप्रमाणाङ्गलासङ्क्षयेयभागाः क्षेत्रप्रमाणाङ्गलमेकं भवति। पादवितस्त्याद्यविशिष्टं पूर्वचद्वेदितव्यम्॥

कालप्रमाणमुच्यते-सर्वजघन्यगतिपरिणतस्य परमाणोः स्वावगाढा-

काशमदेशव्यतिक्रमकालः परमनिरुद्धो निर्विभागः समयः। असङ्क्षयेयाः समया आविलेकेका। सङ्क्षयेया आविलेका एक उच्छ्रासः। तावानेव निःश्वासः। तावेतावनुपहतस्य पुंसः प्राण एकः। सप्त प्राणाः स्तोकः। सप्त स्तोका लवः। सप्तसप्तिर्लवा मुद्धतः। त्रिंशन्मुद्धता अहोरात्रः। पञ्चदशाहोरात्राः पक्षः। द्वौ पक्षौ मासः। द्वौ मासौ ऋतुः। ऋतवस्य-योऽयनम्। द्वे अयने संवत्सरः। चतुरशीतिवर्षशतसहस्राणि पूर्वाक्रम्। चतुरशीतिपूर्वाक्रशतसहस्राणि पूर्वाम्, पर्वम्, नखतः, नखतः, कुमुदाक्र, कुमुदः, पग्नाक्ष, पग्न, निलेनाक्ष, निलेनाक्ष, नखतः, कुमुदाक्ष, कुमुदः, पग्नाक्ष, प्रमः, निलेनाक्ष, कमलः, तुट्याक्ष, तुट्यः, अदटाक्ष, अदटः, अममाक्ष, अममः, श्रहः। कालो वर्षगणनागम्यः सङ्क्षयेयो वेदितव्यः। ततः परोऽसङ्क्षयेयः पल्योपमसागरोपमप्रमितः। ततः परोऽनन्तः कालोऽतीतोऽनागतभ्र सर्वक्षप्रत्यक्षः। भावप्रमाणं पञ्चविधं क्षानं पुरस्ताद्वयाख्यातम्। यथैवैते उत्कृष्टज्ञघन्ये स्थिती नृणां तथैव तिरश्चामिष प्रतिपादयन्नाह—

### तिर्यग्योनिजानां च ॥ ३९॥

तिर्यगितिनामकर्मोद्यजनितत्वात्तिरोश्चतीति तिर्यञ्चो जीवविद्योषा रूढाः। योनिरत्र जन्मोच्यते। तिर्यथां योनिस्त्र्यग्योनिः। तिर्यग्योनी जातास्त्रियंग्योनिजास्तेषां तिर्यग्योनिजानाम्। चशब्दः प्रकृतामिसम्बन्धार्थः। तेन तिर्यग्योनिजानां चोत्कृष्टा भवस्थितिस्त्रिपल्योपमा। जघन्यान्तर्मुद्वर्ता। मध्येऽनेकविध-विकल्प इति चात्र वेदितव्यम्। तिरश्चां पुनरिप विशेषप्रतिपादनार्थमिद्मुच्यते-तिर्यञ्चस्त्रिविधा-एकेन्द्रियविकलेन्द्रिय-पञ्चिन्द्रियमेदात्। एकेन्द्रिया विकलेन्द्रियाः पञ्चिन्द्रियम्भेति त्रिविधास्ति-र्यञ्चो वेदितव्याः। द्वादश्च द्वाविद्यति दशसात्रि-वर्षसहस्राण्येकेन्द्रियाणा-मुत्कृष्टा स्थितिर्यथासम्भवं त्रीणि रात्रिदिवानि च। एकेन्द्रियाः पञ्चविधाः-पृथिवीकायिका, अप्कायिकास्तेजस्कायिका, वायुकायिका, वनस्पति-कायिकाश्चेति। तत्र पृथिवीकायिका द्विधा-गुद्धपृथिवीकायिकाः खर्पृथिवीकायिकाश्चेति। तत्र गुद्धपृथिवीकायिकानामुत्कृष्टा स्थितिर्द्वाद्वाः पर्थिविकायिकाश्चेति। तत्र गुद्धपृथिवीकायिकानामुत्कृष्टा स्थितिर्द्वाद्वाः वर्षसहस्राणि। खर्पृथिवीकायिकानां द्वाविद्यातिर्वर्षसहस्राणि। खर्पृथिवीकायिकानां द्वाविद्यातिर्वर्षसहस्राणि। वनस्पति-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अटटाङ्ग अटट इत्सपि पाठः. <sup>2</sup> हुइङ्ग हुहू इत्सपि पाठः.

कायिकानां दशवर्षसहस्राणि । अप्कायिकानां सप्तवर्षसहस्राणि । वायु-कायिकानां त्रीणि वर्षसहस्राणि। तेजस्कायिकानां त्रीणि रात्रिंदिवानि। विकलेन्द्रियाणां द्वादशवर्षेकान्नपञ्चाशद्वात्रिदिवानि षण्मासाश्च-द्वीन्द्र-स्थितिद्वीद्वावर्षाः । त्रीन्द्रियाणामेकान्नपञ्चादाद्वात्रि-याणामुत्कृष्टा दिवानि । चतुरिन्द्रियाणां षण्मासाः। पञ्चेन्द्रियाणां पूर्वकोटी नव-पूर्वाङ्गानि द्विचत्वारिंशद्वासप्ततिवर्षसहस्राणि त्रिपल्योपमा च । पञ्चे-न्द्रियास्तैर्यग्योनाः पञ्चविधाः-जलचराः परिसर्पा उरगाः पक्षिणश्चतुः पदाश्चेति । तत्र जलचराणामुत्कृष्टा स्थितिः पूर्वकोटी । परिसर्पाणां गोधानकुलादीनां नवपूर्वाङ्गानि । उरगाणां द्विचत्वारिंशद्वर्षसहस्राणि । पक्षिणां द्वासप्ततिवर्षसहस्राणि । चतुष्पदां त्रिपल्योपमा । सर्वेषां जघन्य. स्थितिरन्तर्मृहर्ता । किमर्थो योगविमागः ? यथासङ्ख्यनिवृत्त्यर्थः । एक-योगे हि कते नृणां त्रिपल्योपमा तिरश्चामन्तर्भुहूर्तेति यथासङ्कृथं स्यात्। तस्मात्त्रत्येकमुमे स्थिती यथा स्यातामिति यथासङ्ख्यनिवृत्त्यर्थो योग-विभागः कियते । अथैषां कायस्थितिः का ? कः पुनरनयोर्विशेषः ? एक-भवविषया भवस्थितिः। कायस्थितिरेककायाऽपरित्यागेन नानाभवप्रहण-विषया। यद्यवसुच्यतां कस्य का कायस्थितिः ? उच्यते-पृथिव्यप्तेजोवायु-कायिकानां कायस्थितिरुत्कृष्टा असङ्ख्येया लोकाः। वनस्पतिकायिकस्या-नन्तः कालोऽसङ्ख्येयाः पुद्रलपरिवर्ताः। आवलिकाया असङ्ख्येयभाग-मात्रा विकलेन्द्रियाणाम् । असङ्ख्येयानि वर्षसहस्राणि पञ्चेन्द्रियाणाम् । तिर्यक्कानुष्याणां तिस्रः पर्योपमाः पूर्वकोटीपृथक्तेनाभ्यधिकाः। सर्वेषां जघन्या कायस्थितिरन्तर्मृहर्ता। देवनारकाणां भवस्थितिरेव न कायस्थितिः॥

शशथरकरिनकरसतारिनस्तलतरलतलमुक्ताफलहारस्फारतारानिकुरुम्बिबम्बिर्मिलतरपरमोदार-शरीरशुद्धध्यानानलोज्जलज्वालाज्वलितधनधातीन्थनसङ्घातसकलिवमलकेवलालोकित-व सकल्लोकालोकस्वमावश्रीमत्परमेश्वरिजनपतिमतिविततमितिचिदचित्स्वभाव-मावाभिधानसाधितस्वभावपरमाराध्यतममहासद्धान्तः श्रीजिनचन्द्र-मद्दारकस्तिच्छिष्यपण्डितश्रीभास्करनिद्विरचित-महाशास्त्रतस्वार्थमृत्तौ सुखबोधायां तृतीयोऽध्यायस्समाप्तः॥

### अथ चतुर्थोऽष्यायः

# इदानीं देवप्रकारप्रतिपत्त्यर्थमाह— देवाश्रतुर्निकायाः ॥ १॥

अन्तरक्तदेवगतिनामकर्मोद्ये सित बाह्यविभूतिविद्येषैद्वीपाद्रिसमुद्रादिषु यथेष्टं दीव्यन्ति क्रीडन्तीति देवाः । स्वधर्मविद्येषापादितमेदस्य
ग्रुभदेवगतिनामकर्मण उद्यसामर्थ्याक्षिचीयन्ते व्यवस्थाप्यन्त इति
निकायाः सङ्घाता इत्यर्थः । ते च भवनवासिनो व्यन्तरा ज्योतिष्का
वैमानिका इति चत्वारो निकाया येषां ते चतुर्निकाया देवा वेदितव्याः न पुनर्वह्याद्यष्टसङ्घाता अन्यथा वेत्यर्थः । देवाश्चतुर्निकाया इति जात्यपेक्षयेकवचननिर्देशेन सिद्धे बहुवचननिर्देश इन्द्रसामानिकादिस्थित्यादिकृतावान्तरमेदबहुत्वसंस् चनार्थः । तत्र त्रिषु निकायेषु देवानां लेक्यावा
धारणार्थमाह--

### आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः ॥ २ ॥

आदौ आदितः । एतस्योपादानादन्तेऽन्यथा वा निकायग्रहणनिवृत्तिर्भवति । त्रिष्विति वचनादेकस्य द्वयोर्वा निवर्तनम् । चतुर्णां पुनरप्रसङ्ग एवादित इति वचनात् । पञ्चमाद्यभावाश्वतुर्थस्यादित्वाघटनात् ।
पीतं तेजः । पीता अन्ते यासां ताः पीतान्ताः । पीतान्ता लेक्या येषां ते
पीतान्तलेक्या देवाः । आगमान्तरे पद्लेक्याः प्रपञ्चिताः—कृष्णा नीला
कापोती पीता पद्मा शुक्का चेति । ताश्च द्रव्यभावमेदाद्वेधा । तत्र
देहकान्तिरूपा द्रव्यलेक्या । कषायोदयरिश्वता योगप्रवृत्तिर्भावलेक्या ।
उक्तं च—

लेख्या योगप्रवृत्तिः स्यात्कषायोदयरिश्वता। भावतो द्रव्यतोऽङ्गस्य च्छविः षोढोभयी तु सा॥ ततो भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कास्यादिनिकायत्रये देवानां पीता पद्मा शुक्का चेति लेश्यात्रयं द्रव्यतोऽस्ति। षडपि लेश्या द्रव्यतः सन्तीति केचिदाचक्षते। तदुक्तं सिद्धान्तालापे—

षड्लेश्याङ्गा मतेऽन्येषां ज्योतिष्का भौमभावनाः। कापोतमुद्रगोमूत्रवर्णलेश्यानिलाङ्गिनः॥ इति॥

तेषामेवापर्याप्तकानां कृष्णनीलकापोत्यस्तिस्रो भावतो लेक्या भवन्ति : पर्याप्तकानां तु तेषामेकैव जघन्या पीतलेक्येति सुत्रे भावलेक्याचतुष्टय-मुक्तम्। एतस्य प्रसङ्गेनात्र साधारणवृत्या पण्णां लेक्यानां कारीरमाश्रित्य तावत् प्ररूपणं क्रियते। तत्र बादराणां पृथिवीकायिकानां पड्लेझ्यानि शरीराणि। तथा अप्कायिकानां शुक्कलेश्यानि। तथा अग्निकायिकानां तेजोलेख्यानि । तथा वातकायिकानां कापोतलेख्यानि । तथा वन-स्पतिकायिकानां षड्लेक्यानि । सर्वेषां सुक्ष्माणि कारीराणि कारोत-लेक्यानि । सर्वे चापर्याप्रकाः कापोतलेक्याङ्गाः । सर्वेषां च विग्रहगतौ गुक्कलेक्यानि रारीराणि। कार्मणं गुक्कलेक्यं। तैजसं तेजोलेक्यम्। तिर्यक्रानुष्याणामौदारिकं षड्लेझ्यं । सर्वेषां देवानां मूलनिर्वर्तनातः पीतपद्मशुक्कलेश्यानि दारीराणि। उत्तरनिर्वर्तनातः शुक्कानि । देवीनां मृलनिर्वर्तनातः पीतलेक्यानि । उत्तरनिर्वर्तनातः षड्लेक्यानि । नारकाणां कृष्णलेक्यान्येव । विशेषतः पुनर्भावलेक्योच्यते — मिथ्यात्वाविरतिकषाय-योगैर्जनितः प्राणिनां संस्कारो भावलेश्योक्ता। तत्र यस्तीव्रसंस्कारः स कापोती लेक्या । तीवतरो नीललेक्या । तीवतमः कृष्णलेक्या । मन्दः संस्कारः पीतलेश्या। स एव मन्दतरः पद्मलेश्या। मन्दतमस्तु शुक्क-लेइयेति च क्रेयम्। एताः षडिप लेइया अनन्तभागवृद्धयसङ्ख्यातभाग-वृद्धिसङ्ख्यातमागवृद्धिसङ्ख्यातगुणवृद्धयसङ्ख्यातगुणवृद्धयनन्तगुणवृद्धि -क्रमेण प्रत्येकं षद्स्थानपतिता भवन्ति । एतासां दृष्टान्तद्वारेण लक्षण-मुच्यते-तत्र षण्णां फलार्थिनां पुंसां तरोर्निर्म्लोच्छेदे तीवतमकषायानु-रिञ्जतमनोवाकायप्रवृत्तित्रयं भावलेश्या कृष्णा। तरोः स्कन्धोच्छेदे तीव-तरकषायानुरञ्जितं तित्र्वतयं नीला । तरोः शाखोच्छेदे तीवकषायानु-रिश्चतं तत्कापोती । तरोरुपशाखोच्छेदे मन्दकषायानुरिश्चतं तत्पीता। तरोः फलोश्यये मन्दतरकषायानुरञ्जितं तत्पद्मा। तरोरधःपतितफलादाने मन्दतमकषायानुरिक्षतं मनोवाकायप्रवृत्तित्रितयं शुक्कलेश्येति च बोद्धव्यं। तथा गुणस्थानेषु पड्लेक्यानां सङ्गृहक्षीकः-

### लेक्याश्चतुर्षे पद्षद्च तिस्नस्तिसः शुभात्मिषु। गुणस्थानेषु शुक्लैका पदसु निर्लेक्यमन्तिमम्॥

(E-E-E-E, 3-3-3, 8-8-8-8-8, o)

तथा रुष्णनीलकापोतलेक्या अप्रशस्ता अपर्याप्तेषु भोगभूमिजेषु भवन्ति। अपर्याप्तभोगभूमिजक्षायिकसम्यग्दष्टी कापोतलेक्या जघन्या स्यात्। नर-तिर्यक्षु कर्मभूमिजेषु पद्दलेक्या भवन्ति। नरितर्यक्षु भोगभूमिजेषु पर्यानेषेषु पीतपद्मशुक्काः प्रशस्ता भवन्ति। एकेन्द्रियद्वीन्द्रियज्ञीन्द्रियज्ञतुरिन्द्रियाः उसंक्षिपञ्चेन्द्रियेष्वाद्यं लेक्यात्रयं सम्भवति। तथा चोक्तं—

आद्यास्तिस्रोप्यपर्यातेष्वसङ्ख्येयाव्दजीविषु । लेक्याः क्षायिकसदुष्टौ कापोता स्याज्ज्ञघन्यका ॥ वण्नृतिर्यक्षु तिस्रोऽन्त्यास्तेष्वसङ्ख्याव्दजीविषु । एकाक्षविकलाऽसञ्ज्ञिष्वाद्यं लेक्यात्रयं मतम् ॥ इति ॥ एवमाद्यागमाविरोधेन यथासम्भवं लेक्या नेतव्याः । तेषां निकायाना-मन्तर्विकलप्रतिपादनार्थमाह—

# द्शाष्ट्रपश्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपमपर्यन्ताः ॥ ३ ॥

दश च अष्ट च पश्च च द्वादश च दशाष्ट्रपश्चद्वादश। ते विकल्पा मेदा येषां निकायानां ते दशाष्ट्रपश्चद्वादशिवकल्पाः। अत्र यथासङ्क्ष्य-मिसस्वन्धिः दिकल्पशब्दस्य च प्रत्येकं परिसमाप्तेर्भवनवासिनो दश-विकल्पाः। ज्यन्तरा अष्टविकल्पाः। ज्योतिष्काः पश्चविकल्पाः। वैमानिका इन्द्रं प्रति द्वादशिवकल्पाः। कल्पोपपन्नपर्यन्तवचनान्न सर्ववैमानिकानां द्वादशिवकल्पत्वप्रसङ्गः। श्रेवेयकादीनां कल्पोपपन्नत्वाऽसम्भवात्। इन्द्रादयः प्रकारा दश प्रकल्यन्ते येषु ते विकल्पाः षोडश भवन्ति। कल्पेष्-पान्ना घटमानाः कल्पोपपन्ना कृदिवशाद्वमानिका प्रवोच्यन्ते न भवनवासिनः। कल्पोपपन्नाः पर्यन्ता मर्यादाभूता येषां ते कल्पोपपन्नपर्यन्ता निकाया इत्यर्थः। तेषां प्रत्येकमिन्द्रादिविशषप्रतिपादनार्थमाह—

# इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिश्चपारिषदात्मरक्षलोकपालानीक-प्रकीर्णकाभियोग्यिकत्विषिकाश्चेकशः ॥ ४ ॥

इन्द्रादिनामकर्मविशेषापेक्षा एता इन्द्राद्यः सञ्जाः। तत्र T.V. 6 विशिष्टाणिमादिगुणयोगादिन्दन्तीतीन्द्राः। परमाक्षेश्वर्यवर्जितं यत् स्थानायुर्वीर्यपरिवारभोगादिकं तत्समानम्। तिस्मन्समाने भवाः सामानिका
महत्तराः पितृगुरूपाध्यायतुल्याः। त्रयास्त्रिशदेव त्रायास्त्रशा मिन्त्रपुरोहितस्थानीयाः कथ्यन्ते। वाद्याभ्यन्तरमध्यपरिषत्सु भवाः पारिषदा
वयस्य पीठमर्दसमाना भवन्ति। आत्मरक्षाः शिरोरक्षसमाः। लोकं
पालयन्तीति लोकपाला अर्थोत्पादककोष्ट्रपालसद्दशाः। दण्डस्थानीयानि
सप्तानीकानि भवन्ति। उक्तं च—

गजाभ्वरथपादातवृषगन्धर्वनर्तकी।

सप्तानीकानि क्रेयानि प्रत्येकं च महत्तराः ॥ इति ॥
प्रकीर्यन्ते स्म प्रकीर्णकाः पौरजनोपमानाः । आभियोग्या वाहनादिकर्मणि
प्रवृत्ता दासतुल्याः प्रोच्यन्ते । किल्विषं पापकर्म विद्यते येषां ते
किल्विषका अन्त्यजस्थानीयाः । एषामितरेतरयोगे द्वन्द्वः । चराब्दः
पूर्वविकल्पसमुख्यार्थः । एकैकस्य निकायस्यैकराः । ततो न केवलं
पूर्वोक्तिविकल्पाः । किं तहीते इन्द्रादयश्च दश विशेषा एकैकस्य निकायस्य
भवन्तीति समुदायार्थः । निकायचनुष्टये सामान्येन दशसु विकल्पेषु
प्राप्तेष्वपवादार्थमाह—

### त्रायस्त्रिशलोकपाल<sup>2</sup>वर्जा व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५ ॥

त्रायस्त्रिशाश्च लोकपालाश्च त्रायस्त्रिशलोकपालाः। तान्वर्जयन्तीति त्रायस्त्रिशलोकपालवर्जाः। व्यन्तराश्च ज्योतिष्काश्च व्यन्तरज्योतिष्काः। व्यन्तरेषु ज्योतिष्केषु च त्रायस्त्रिशान्लोकपालांश्च वर्जयित्वा परेऽष्टौ विकल्पाः सन्तीति समुदायार्थः। अक कियदिन्द्रा देवा भवन्तीत्याह—

# पूर्वयोद्वीन्द्राः ॥ ६ ॥

पूर्वयोभवनवासिन्यन्तरिनकाययोरित्यर्थः । द्विवचनसामर्थ्यादुमयो-रिष पूर्वत्वमुत्तरिनकायापेक्षया वेदितन्यम् । द्वौ द्वाविन्द्रौ येषां देवानां ते द्वीन्द्राः । अन्तर्नीतवीष्सार्थोऽयं निर्देशो यथा सप्तपणोऽष्टापद इति । तद्यथा भवनवासिनिकाये तावदसुरकुमाराणां द्वाविन्द्रौ चमरवैरोचनौ ।

<sup>1</sup> पीठमर्दन-स्व. ग. <sup>2</sup> वर्ज्या इति श्रे-राजवात्तिकादौ च पाठः. <sup>3</sup> कचिदिन्द्रा-क.

नागकुमाराणां 1 घरणभूतानन्दो । विद्युकुमाराणां 2 हरिसिहहरिकान्तौ । सुपर्णकुमाराणां 3 वेणुदेववेणुतालिनौ । अग्निकुमाराणामग्निशिखाग्निमाणवकौ । वातकुमाराणां वैलम्बप्रमञ्जनौ । स्तनितकुमाराणां सुघोष-महाघोषौ । उद्घिकुमाराणां जलकान्तजलप्रभौ । द्वीपकुमाराणां पूर्णविश्वणे । दिक्कुमाराणाममितगत्यमितवाहनौ । तथा व्यन्तरिकाये किन्नराणां द्वाविन्द्रौ किन्नरिकंपुरुषौ । किंपुरुषाणां सत्पुरुषमहापुरुषौ । महोरगाणामितकायमहाकायौ । गन्धर्वाणां गीतरितगीतयशसौ । यक्षाणां पूर्णभद्रमाणिभद्रौ । राक्षसानां भीममहाभीमौ । पिशाचानां कालमहाकालौ । भूतानां प्रतिरूपाप्रतिरूपौ । अथ कायसुरतोपसेवनसुखा देवा आकृत हत्याह—

# कायप्रवीचारा आऐशानात् ॥७॥

कायः दारीरं <sup>4</sup> प्रवीचारो मैथुनोपसेवनम्। काये कायेन वा प्रवीचारो येषां देवानां ते कायप्रवीचाराः। आङभिज्याप्तयर्थः। अत्र विसन्धिरसन्देहार्थः। ततो भवनवासिज्यन्तरज्योतिष्कसौधर्मैद्यानीयानामेव देवानां प्रतिपत्तिः। ते हि संक्षिष्टकर्मकत्वात् स्त्रीविषयं सुखं मनुष्य-वदनुभवन्ति। दोषा देवाः किं प्रवीचारा इत्याह—

### शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचाराः ॥ ८ ॥

उक्तेभ्योऽन्येऽविशिष्टाः सानत्कुमारादयः कल्पवासिन एव शेषा उच्यन्ते। स्पर्शश्च रूपं च शब्दश्च मनश्च स्पर्शरूपशब्दमनांसि। तेषु तैर्वा प्रवीचारो येषां देवानां ते स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचाराः। पुनः प्रवीचार-प्रहणमिष्टसंप्रत्ययार्थम्। तश्चेष्टमागमाविरोधेन योजनम्। कथमिति चेदु-च्यते—सानत्कुमारमाहेन्द्रयोर्देवा देव्यश्च स्पर्शप्रवीचाराः। ब्रह्मब्रह्मोत्तर-लान्तवकापिष्ठेषु रूपप्रवीचाराः। शुक्रमहाशुक्रशंतारसहस्रारेषु शब्दप्रवी-चाराः। आनतप्राणतारणाच्युतेषु मनःप्रवीचारा इति। अथ कल्पातीताः कीहशा इत्याह—

<sup>1</sup> धरणि-ख. ग. 2 हरिहरिकान्तौ-ख. ग. 3 वेणुदेववेणुधारिणाविति राजवासिकै पाठः 4 प्रविपूर्वाचरेः सन्दायां वञ्.

### परेऽप्रवीचाराः ॥ ९ ॥

परे इत्यनेनोत्तराः सर्वे प्रैवेयकादय उच्यन्ते। न विद्यते प्रवीचारो येषां तेऽप्रवीचाराः। प्रैवेयकादयो देवाः सर्वे प्रवीचाररिहताः कामवेदनो-द्रेकाभावात्। तदभावश्च विशुद्धपरिणामिवशेषवशात्तेषां तत्र प्रादुर्भावात्। पूर्वेषां तु देवानां कामवेदनोदयप्रकर्षाप्रकर्षतारतम्यभेदात्कायादिप्रवीचारमेदो भवति । तद्वुरूपभावनाविशेषतस्तेषां तदुपार्जनादिति व्याख्येयम्। इदानीमाद्यनिकायदेवानां दशविकल्पानां सामान्यविशेषसंज्ञा-प्रतिपादनार्थमाह—

# भवनवासिनोऽसुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोदधि-द्वीपदिक्कुमाराः ॥ १० ॥

भवनानि गृहाणि। भवनेषु वसन्तीत्येषंशीला भवनवासिन इति। भव-नवासिनामकर्मोदयादादिनिकायदेवानां सामान्यसंज्ञेयम् । तद्विशेषनाम-कर्मोदयादसुरादयो विशेषसंक्षा वेदितव्याः । असुरादीनां शब्दानामित-रेतरयोगे द्वन्द्ववृत्तीनां कुमारशब्देन सह कर्मधारयः क्रियते। तद्यथा— असुराश्च नागाश्च विद्युतश्च सुपर्णाश्चाग्नयश्च वाताश्च स्तनिताश्चोद्घयश्च द्वीपाश्च दिशश्च असुरनागविद्युत्सुपर्णान्निवातस्तनितोदधिद्वीपदिशः। ते च ते कुमाराश्च असुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोदधिद्वीपदि-कुमारा इति सर्वेषां देवानामविस्थतवयःस्वभावत्वेष्युद्धतवेषभूषायुधयान∙ वाहनकीडनादिकं कुमाराणामिवैषामाभासत इति भवनवासिषु कुमारव्यप-देशो रूढः। स च कुमारशब्दोऽसुरादिभिः प्रत्येकमभिसम्बध्यते। असुर-कुमारा नागकुमारा विद्युत्कुमाराः सुपर्णकुमारा अग्निकुमारा वातकुमाराः स्तनितकुमारा उद्धिकमारा द्वीपकुमारा दिक्कुमारा इति। तत्र रत्नप्रभायाः पङ्कबहुलभागेऽसुरकुमाराणां भवनानि। शेषाणां नवानां खरपृथ्वीभागेष्-पर्यध्यक्षेकेकं योजनसहस्रं वर्जियत्वा शेषे चतुर्दशयोजनसहस्रसङ्ख्ये भव-नानि सन्ति। नोपर्यधक्षेति व्याख्येयम्। द्वितीर्यानकाये किं संज्ञा अष्ट-विधा देवा ? इत्याह-

व्यन्तराः किन्नरिकंपुरुषमहोरगगन्धर्वयक्षराक्षसभूतिपिशाचाः ॥ ११॥ विविधानि देशान्तराणि त्रिकचत्वारादीनि निवासा येषां ते व्यन्तरा इति तन्नामकर्मसामान्योदयापेश्वा किन्नरादीनामष्टानामप्यन्वर्था सामान्य-संक्षेयं बोद्धव्या। किन्नराद्यश्च विशेषसंक्षास्तन्नामकर्मविशेषोद्यनिमित्ता रुढाः। किन्नराश्च किंपुरुषाश्च महोरगाश्च गन्धर्वाश्च यक्षाश्च राक्षसाश्च भृताश्च पिशाचाश्चेतीतरेतरयोगे द्वन्द्वः। तत्रासाजम्बूद्वीपादसङ्घयेयद्वीप-समुद्रानतीत्योपरिष्टे खरपृथ्वीभागे सप्तानां ब्यन्तराणामावासाः सन्ति। तृतीयनिकाये किं संशाः पञ्चविधा देवा ? इत्याह—

# ज्योतिष्काः 1 सूर्याचन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकाश्च ॥ १२ ॥

ज्योतिर्दीप्तिरित्यर्थः। ज्योतिर्विद्यते येषां ते ज्योतिषका ज्योतिषा-युक्तत्वाज्ज्योतिष्का इति च नामकर्मसामान्योदयनिमित्तान्वर्था पञ्चाना-मपि सामान्यसंश्रेयं रूढा। सूर्यादयस्तु विशेषसंश्रास्तन्नामकर्मविशेषोदय-हेतुकाः प्रसिद्धाः । सूर्यश्च चन्द्रमाश्च सूर्याचन्द्रमसौ । तयोः पृथग्वचनं प्रभावादिविशेषतः प्राधान्यस्यापनार्थम्। ग्रहाश्च नक्षत्राणि च <sup>2</sup> प्रकीर्णक-तारकाश्च प्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकाः । चशब्दोऽनुक्तसमुख्यार्थस्ततोऽ-स्मात्समाद्भभागाद्रध्वं सप्तयोजनशतानि नवत्युत्तराण्युत्यत्य सर्वज्योतिषा मधोभाविन्यस्तारकाश्चरन्ति । ततो दशयोजनान्युत्पत्य सूर्याश्चरन्ति । ततोऽशीतियोजनान्युत्पत्य चन्द्रमसो भवन्ति। ततस्त्रीणि योजनान्युत्पत्य नक्षत्राणि पर्यटन्ति। ततस्त्रीणि योजनान्युत्पत्य बुधाः। ततस्त्रीणि योजना-न्युत्पत्य शुकाः। ततस्त्रीणि योजनान्युत्पत्य बृहस्पतयः। ततश्चत्वारि योजनान्युत्पत्याङ्गारकाः । ततश्चत्वारि योजनान्युत्पत्य रानैश्चराश्चर-न्तीति । स एष ज्योतिष्कविषयो नभःप्रदेशो दशोत्तरयोजनशतवहल-स्तिर्यग्घनोदि धिपर्यन्त इति व्याख्येयम् । उक्तं च-

णवदुत्तरसत्तसया दससीदि चदुतिगं च दुचउक्कम्। तारा रिव सिस रिक्खा बुह भगगव गुरु अङ्गिरार सणी॥ अथैषां ज्योतिष्काणां गतिविशेषविप्रतिपत्तिनिराकरणार्थमाह-

# मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके ॥ १३ ॥

मेरोः प्रदक्षिणाः सन्या मेरुप्रदक्षिणा इत्येतद्विशेषणं विपरीतगति-निराकरणार्थम् । नित्यमभीक्षणं गतिर्गमनं येषां ते नित्यगतयः । इदं तु

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पूर्वपदस्य देवताद्वन्द्वे आनञ् . <sup>2</sup> प्रकीर्णकाश्च तारकाश्च —स. ग.

विशेषणमनुपरतगतिकियाप्रतिपादनार्थम् । नॄणां मनुष्याणां लोकः क्षेत्रं नृलोकस्तिस्मशृलोके । एतस्योपादानमधनृतीयद्वीपसमुद्रप्रमाणक्षेत्र-विषयत्वप्रतिपादनार्थम् । तत एकाद्रश्रमियोजनशतैरेकिविशिमेंहमप्राप्य तस्य प्रदक्षिणा ज्योतिष्का नृलोकेऽनुपरतगतयः स्वभावात्प्रत्येतव्यास्ता- हशकर्मविशेषवशीकृतैः सदा गतिरतामियोग्यदेवैः प्रर्थमाणविमानत्वा- ॥ । न पुनरन्यथा तेऽवबोद्धव्यास्ताहशिनिमत्तान्तराभावात् । भगतै- रावतयोः कीलकवद्वास्तत्प्रादक्षिण्येन भ्रमणशीलाश्च केचिज्जयोतिष्क-विशेषाः सन्तीत्यादि चागमान्तरे निवेदितं जिनहष्टभावेन च्छक्षस्थैः भ्रद्धातव्यमित्यलमिहातिविस्तरेण। गतिमज्जयोतिष्कसम्बन्धेन सांव्यव- हारिककालं प्रतिपादयन्नाह—

### तत्कृतः कालविभागः ॥ १४॥

तैर्गतिमज्जयोतिर्भिः छतः प्रादुर्मावितस्तत्कृतः कालस्य विभागो मेदः कालविभागः। किमुक्तं भवति ? व्यवहारकालः समयाविलकादि-संक्षिकः क्रियाविशेषपरिच्छिन्नोऽन्यस्यौदनपाकवाहदोहादेरपरिच्छिन्नस्य परिच्छेदहेतुर्गतिपरिणतज्योतिर्भिः परिच्छिद्यते न केवलया गत्या नापि केवलैज्योतिर्भरनुपलच्धेरपवर्तनाच्चेति । ज्योतिषां गतिर्नास्त्यनुपलच्धे-रिति चेन्न—प्रोक्तज्योतिष्कविशेषा गतिमन्तो देशान्तरप्राप्तयुपलम्भादेव-दत्तादिवदित्यनुमानतस्तित्सद्धेरित्यलं प्रसङ्गेन । मनुष्यलोकादन्यत्र किम-वस्थास्त इत्याह—

### बहिरवस्थिताः ॥ १५॥

नृलोकाद्वहिज्योतिष्काः स्थिरीभूता एव सन्तीत्यारब्धसूत्रव्याख्यान-सामर्थ्याष्ट्रलोकादन्यत्र ज्योतिषामस्तित्वावस्थानसिद्धे रप्रदक्षिणकादा-चित्कगतिनिवृत्तिः सिद्धा भवति । चतुर्थनिकायस्य सामान्यसंबाद्वारे-णाधिकारसंसूचनार्थमाह—

### वैमानिकाः ॥ १६॥

स्वस्थान्सुकृतिनो विशेषेण मानयन्ति धारयन्तीति विमानानि । तेषु

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> रप्रदक्षिणका कदाचिद्रतिनिवृत्ति:—ख.

भवा वैमानिकनामकर्मोद्यनिमित्तत्वाद्वैमानिका इत्यतोऽधिकृता वेदि-तब्याः। तेषां वैमानिकानां भेदावधारणार्थमाह—

### कल्पोपपनाः कल्पातीताश्र ॥१७॥

सौधर्मादिषु षोडशसु कस्पेषूपपन्ना उत्पन्ना ये ते कस्पोपपन्नाः। कस्पानतीताः कस्पातीताश्चेत्येवं वैमानिका देवा द्वेधा भवन्ति। कथं तर्हि ते व्यवस्थिता? इत्याह—

# उपर्युपरि ॥१८॥

भवनवासिव्यन्तरवन्न विषमावस्थितयो नापि ज्योतिष्कवित्तर्यगव-स्थिता वैमानिका इत्येतस्यार्थस्य प्रतिपादनार्थमुपर्युपरीत्युच्यते। कियत्सु कल्पविमानेषु देवा भवन्तीत्याह—

सौधर्मैशानसानत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्टश्चकमहाश्चक-शतारसहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु प्रैवेयकेषु विजय-वैजयन्तजयन्तापर।जितेषु सर्वार्थसिद्धी च ॥ १९ ॥

वातुरिर्थकेनाणा स्वभावतो वा सौधर्मादयः संक्षाः षोडराकस्पानां तत्साहचर्यात्स्वभावतो वा यथासम्भर्वामन्द्राणामि भवन्ति । तद्यथा—तदिसम्बस्ति तेन निर्वृत्तस्तस्य निवासाऽदूरभवाविति चतुर्ष्वर्थेषु यथा-सम्भवं तिद्धतोऽणुत्पाद्यते । तत्र सुधर्मा नाम सभा । सास्मिष्नस्तीति सौधर्मः कस्यः । तद्सिम्बस्तीत्यण् । तत्कस्पसाहचर्यादिन्द्रोऽपि सौधर्मः । ईशानो नाम इन्द्रः स्वभावतः । ईशानस्य निवासः कस्य पेशानः । तस्य निवास इत्यण् । तत्साहचर्यादिन्द्रोऽपैशानः । सनत्कुमारो नाम इन्द्रः स्वभावतः । तस्य निवासः कस्यः सानत्कुमारः । तत्साहचर्यादिन्द्रोऽपि सानत्कुमारः । महेन्द्रो नाम इन्द्रः स्वभावतः । तस्य निवासः कस्यो माहेन्द्रः । तत्साहचर्यादिन्द्रोऽपि माहेन्द्रः । ब्रह्मोत्तरकापिष्ठमहाशुक्र-सहस्राराख्याश्चत्वारोप्युत्तरदक्षिणदिग्वर्तिनः कस्यसंक्षा एव नेन्द्राभिधाना ब्रह्मादिदक्षिणकस्पेन्द्रचतुष्टयाधीनत्वात् । तत्र द्वयोद्वर्योरेकैक

इन्द्र इति वचनात्। ब्रह्मा नाम इन्द्रस्तस्य लोको ब्रह्मलोक इति कल्पस्य नाम रूढम्। तथा तदुत्तरदिग्वर्ती ब्रह्मोत्तरोऽपि कल्प एव ज्ञेयो नेन्द्रः। अथवा ब्रह्मण इन्द्रस्य निवासः कस्पो । ब्राह्मः। तत्सहचरित इन्द्रोपि <sup>2</sup> ब्राह्मसंब्रकः । लान्तवस्येन्द्रस्य निवासः कल्पो लान्तवः । तत्सम्बन्धा-विन्द्रोपि लान्तवाख्यः। कापिष्ठः कल्प एवास्ति न पुनरिन्द्रः। शुक्रस्ये-न्द्रस्य निवासः शौकः कल्पः। तत्सहचरित इन्द्रोऽपि शौकः। अथवा करपस्येन्द्रस्य च शुक्रव्यपदेशः। महाशुक्रः करूप एवास्ति न त्विन्द्रः। शतारस्येन्द्रस्य निवासः कल्पः शतारः। तत्सहचरित इन्द्रोऽपि शतारः। अथवा कल्पस्येन्द्रस्य च शतार इति नाम रूढम्। तथा सहस्रारः कल्प एवास्ति न त्विन्द्रः। आनतस्येन्द्रस्य निवासः कल्प आनतः। तत्सह-चरित इन्द्रोप्यानतः। प्राणतस्येन्द्रस्य निवासः कल्पः प्राणतः। तत्सह-चरित इन्द्रोऽपि प्राणतः। आरणस्येन्द्रस्य निवासः कल्प आरणः। तत्सह-चरित इन्द्रोप्यारणः। अथवा स्वभावात्कल्पस्य तत्साहचर्यादिन्द्रस्याप्या-रणसंज्ञा। अच्युतस्येन्द्रस्य निवासः कल्प<sup>३</sup> आच्युतः। तत्सहचरित <sup>4</sup> इन्द्रो-प्याच्युतः। अथवा स्वभावादच्युतः कल्पः। तत्साहचर्यादिन्द्रोप्यच्युतः। लोकपुरुषस्य प्रीवास्थानीयत्वाद्गीवाः। प्रीवासु भवानि प्रैवेयकान्युपर्यु-पर्येकैकवृत्त्या व्यवस्थितानि विमानानि सुदर्शनाऽमोघ सुबुद्ध पयोधर-सुभद्रसुविशालसुमनः<sup>1</sup>सौमनसिषयङ्कराख्यानि नव भवन्ति । तत्साह-चर्यादिन्द्रा अपि प्रैवेयका उच्यन्ते। समासेनैकविभक्तिनिर्देशात्सिद्धे नवसु प्रैवेयकेष्वित नवशब्दस्य पृथग्वचनमागमप्रसिद्धाऽनुदिशाख्याऽपर-नवविमानास्तित्वसंसूचनार्थम्।ततो <sup>8</sup> लक्ष्मी, लक्ष्मीमालिक, वैरेवक, रोच-नक, सोम, सोमरूप्याङ्क, पल्यङ्कादित्याख्यानि <sup>9</sup> मध्यभूतादित्येन्द्रविमान-स्याष्ट्रदिगानुगत्येन भवनादन्वर्थानि नवानुदिशविमानान्यत्र व्याख्यायन्ते। तत्साहचर्यादिन्द्रा अप्यनुदिशाख्याः प्रोच्यन्ते । अभ्युदयविघ्रहेतुविजया-

¹ ब्रह्मः-क. ² ब्रह्मसंब्रकः-क. ³ अच्युतः-क. ⁴ इन्द्रोप्यच्युतः-क. ⁵ सुप्रबुद्ध-क. ७ यशोधर इति राजवार्तिके पाठः <sup>7</sup> सामनः-क. ८ राजवार्तिके नवानुदिशिवमानानां नामान्येवं दृश्यन्ते-पूर्वादिदिश्च यथाक्रमं, आचः, अचिमालि, वैरोचनं, प्रभासम् । आग्नेयादि-बिदिश्च यथाक्रमं-अचिःप्रभम्, अचिर्मध्यम् , अचिरावर्तम् , अचिविशिष्टम् । मध्ये आदित्याख्य-मिन्द्रविमानम् भ मध्यभूतेन्द्रविमानस्य-खः

त्सर्वार्थानां सिद्धेश्चान्वर्थसंश्वानि विजयादीनि पञ्च विमानानि। तत्साह-चर्यादिन्द्रा अपि विजयादिनामानो वेदितन्याः। समासमकृत्वा सर्वार्धः सिद्धस्य पृथग्वचनं स्थित्यादिविशेषप्रतिपत्त्यर्थे कृतम्। अत एव तस्य प्राधान्यानमध्येऽवस्थानमितरेषां गौणत्वाचतसृषु दिश्च वेदितब्यम्। सौधर्मादीनां शब्दानां यथासम्भवमितरेतरयोगकृतद्वनद्ववृत्तीनामाधेय-भृतदेवापेक्षयाऽधिकरणत्वनिर्देशः। तत्र मेरोश्चलिकाया उपर्युक्तमभोग-भूमिजकेशान्तरमात्रे व्यवस्थितमृतुविमानमिन्द्रकं सौधर्मस्य सम्बन्धी-त्यागमे प्रतिपादितम्। तथा तत्रैवोपर्युपरीत्यनेन द्वयोर्द्वयोर्दक्षिणोत्तरयोः कल्पयोर भिसम्बन्धो वेदितव्यः। तद्यथा-प्रथमयोः सौधर्मैशानयोः कल्पयो-वैंमानिकास्तिष्ठन्ति सौधर्मैशानीयाः। तयोरुपरि सानत्कुमारमाहेन्द्रयो-स्तद्भवाः। तयोरुपरि ब्रह्मब्रह्मोत्तरयोस्तद्भवाः। तयोरुपरि लान्तवका-पिष्ठयोस्तद्भवाः । तयोरुपरि शुक्रमहाशुक्रयोस्तद्भवाः । तयोरुपरि शतार-सहस्रारयोस्तद्भवाः। तयोरुपर्यानतप्राणतयोस्तद्भवाः। तयोरुपर्यारणा-च्यतयोस्तद्भवाः। तयोरुपरि नवसु प्रैवेयकेषु तद्भवाः। तेषामुपरि नव-स्वजुदिशेषु तद्भवाः । तेषामुपरि विजयवैजयन्तजयन्तापराजितेषु तद्भवाः। सर्वार्थसिद्धौ च सर्वार्थसिद्धदेवाः प्रतिवसन्तीति सुत्रनिदेश-विशेषवशादवसीयते। आनतप्राणतयोरारणाच्युतयोश्च समासेनैव सिद्धे पृथग्विमक्तिनिर्देशः प्रत्येकं तयोरिन्द्रसम्बन्धशापनार्थम् । तथाधः सौधर्मै-शानसानत्कुमारमाहेन्द्रेपु चतुर्षु कल्पेषु प्रत्येकमेकैक इन्द्रः। मध्ये ब्रह्म-ब्रह्मोत्तरयोरेको ब्रह्मनामेन्द्रः। लान्तवकापिष्ठयोरेको लान्तवाख्य इन्द्रः। शुक्रमहाशुक्रयोरेकः शुक्रसंक्षक इन्द्रः। शतारसहस्रारयोरेकः शताराख्यः। एवं च कल्पवासिनां द्वादरोन्द्रा भवन्ति। प्रैवेयकादिषु देवाः सर्वेप्यह-मिन्द्रत्वात् स्वतन्त्रा इति च बोद्धव्यम् । शेषं तु लोकानुयोगत इत्यलमित-विस्तरेण। उपर्युपरि तैरधिकास्ते वैमानिका इत्याह—

## स्थितिप्रभावसुखद्यतिलञ्चाविशुद्धीन्द्रियावधि-विषयतोऽधिकाः ॥ २० ॥

स्वोपात्तस्य देवायुष उदयात्तस्मिन्भवे तेन शरीरेण सह स्थानं स्थितिः। शापानुप्रहशक्तिलक्षणः प्रभावः। सद्वेद्योदये सतीष्टविषयानु-भवनं सुखम् । शरीरवसनाभरणादीनां दीप्तिर्धुतिः। लेदयोकार्था। लेक्याया विशुद्धिः प्रसादो लेक्याविशुद्धिः। इन्द्रियं चाविश्वेभेन्द्रियावधी उक्तार्थौ । तयोर्विशेषयोर्क्रेयपदार्थ इन्द्रियावधिविषयः । स्थितिश्च प्रभावश्च सुखं च द्यतिश्च लेक्याविशुद्धिश्चेन्द्रियावधिविषयश्च ते तथोक्ताः। तैस्ततः। आद्यादिभ्यस्तस् वक्तव्य इति तस्। एतैः स्थित्यादिभिः प्रति-प्रस्तारमुपर्युपरि वैमानिका भवन्तः प्रकृष्टत्वाद्धिका बोद्धव्याः। गत्यादि-मिरिप तेषामधिकत्वप्रसङ्गे तिश्ववारणार्थमाह—

### गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः ॥ २१ ॥

देशान्तरप्राप्तिहेतुः कायपरिस्पन्दो गितः। शरीरं वैक्रियिकमुक्तम्। लोभकषायोदयाद्विषयेषु प्रसङ्गः परिग्रहः। मानकषायापादितोऽहङ्कारोऽ-मिमानः। गितश्च शरीरं च परिग्रहश्चाभिमानश्च गितशरीरपरिग्रहाभिमानस्तैस्ततः पूर्ववत्तस्। पतैर्गत्यादिभिरुपर्युपरि वैमानिका अप्रकृष्टत्वा-द्वीना वेदितव्याः। तत्र देशान्तरिवषयक्रीडारितप्रकर्षाभावादुपर्युपरि देवा गितहीनाः। शरीरं सौधर्मेशानीयदेवानां सप्तहस्तप्रमाणम्। सानत्कुमारमाहेन्द्रयोदेवानां षद्रिलमात्रम्। ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु देवानां पश्चरिलप्रमाणम्। श्रुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारेषु देवानां चत्रिलिप्रमाणम्। आनतप्राणतयोरधेचतुर्थरिलप्रमाणम्। आरणाच्युतयोर्हस्तत्रयप्रमाणम्। अधोग्नैवेयकत्रयेऽर्धतृतीयरिलप्रमाणम्। मध्यप्रैवेयकत्रये हस्तद्वयप्रमाणम्। उपरिमग्नैवेयकत्रयेऽर्धतृतीयरिलप्रमाणम्। मध्यप्रैवेयकत्रये हस्तद्वयप्रमाणम्। उपरिमग्नैवेयकत्रयेऽर्चतृतिशाविमानेषु चाध्यर्धारिलमात्रम्। पञ्चानुत्तरेषु देवानां हस्तमात्रशरीरम्। परिग्रहश्च विमानपरिवारादिरुपर्युपरि हीनः। अभिमानश्चोपर्युपरि मन्दकषायत्त्वाद्वीन इति व्याख्येयम्। किलेश्वाः सौधर्मादिषु देवा इत्याह—

### पतिपद्मशुक्करुरेया द्वित्रिशेषेशु ॥ २२ ॥

पीता च पन्ना च शुक्का च पीतपन्नशुक्काः। पीतपन्नशुक्का लेक्या येषां ते पीतपन्नशुक्कलेक्या देवाः। कथं पीतपन्नयोईन्द्रसमासे हस्वत्वं समानाधिकरणस्योत्तरपदस्याभावादिति चेदुच्यते—धृतोचैरिति सिद्धेर्य-द्वृतोचैस्त इति सूत्रे तपरकरणं तज्ज्ञापयति—कचिद्वन्द्वेप्यौत्तरपदिकं इस्वत्वं भवतीति। तेन यथा मध्यमा च विलम्बिता च मध्यमविलम्बिते इत्यादावौत्तरपदिकं इस्वत्वं बहुलं दृक्यते तद्वद्त्रापीत्यदोषः। पाणि-

नीयमिदं सूत्रमिदानीं चान्द्रीयमुच्यते—1 धृतावलिविता मध्यमाः। धृता-दयः शब्दा उत्तरपदे परतः पुंवद्भावमापद्यन्त इति । द्वौ च त्रयश्च शेषाश्च द्वित्रिशेषाः । तेषु द्वित्रिशेषेषु । तत्र सौधर्मैशानीया देषा मध्यमपीतलेश्याः । सानत्कुमारमाहेन्द्रीयाः प्रकृष्टपीतज्ञघन्यपद्मलेश्याः। ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु मध्यमपद्मलेक्याः। शुक्रमहाशुक्रदातार-सहस्रारेषु प्रकृष्टपद्मजघन्यगुक्रलेश्याः । आनतादिषु शेषेषु मध्यम-शुक्कलेश्याः। तत्राप्यनुदिशानुत्तरेषु परमशुक्कलेश्या देवाः प्रत्येतव्याः। अत्र कश्चिदाह-गुद्धो मिश्रश्चोक्तोऽयं लेक्याविकल्पो नोपपचते सूत्रे मिश्रग्रहणा-भावादिति। तद्युक्तं— शुद्धमिश्रयोरन्यतरब्रहणात्। यथा लोके छत्रिणो गच्छन्तीत्यच्छत्रिष्वपि च्छत्रिव्यपदेशस्तथा पीतपद्मलेश्या देवाः पूर्व-प्रहणेन परप्रहणेन वा गृह्यन्ते। एवं पद्मशुक्कलेश्या अपीति नास्ति दोषः । अथैवमपि सम्बन्धोऽयमनुपपन्नः सूत्रे द्वित्रिरोषग्रहणात् । स्त्रे होवं पठ्यते — इयोः पीतलेक्यास्त्रिषु पद्मलेक्याः शेषेषु गुक्कलेक्या इति । तश्चागमविरुद्धमिति । तद्युक्तमिच्छातः सम्बन्धोपपत्तेः । तथाहि—द्वयोः कल्पयुगलयोः पीतलेक्या देवाः सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः पद्मलेक्याया अविवक्षातः । ब्रह्मलोकादित्रिषु कल्पयुगलेषु पद्मलेक्याः गुक्रमहागुक्रयोः गुक्कलेश्याया अविवक्षातः। शेषेषु शतारादिषु गुक्क-लेश्याः पद्मलेश्याया अविवक्षात इति नास्त्यर्थविरोधः । तथाचोक्तं—

> सीधर्मैशानयोः पीता पीतापग्ने द्वयोस्ततः। कल्पेषु षदस्वतः पद्मा पद्माशुक्के ततो द्वयोः॥ आनतादिषु शुक्कातस्त्रयोदशसु मध्यमा। चतुर्दशसु सोत्कृष्टाऽनुदिशाऽनुत्तरेषु च॥ इति॥

नन्वादितस्त्रिषु पीतान्तलेक्या इत्येतत्त्वत्रानन्तरमेवेदं लेक्या विधानं वक्तव्यं नात्रेति चेत् तद्युक्तं—लघ्वर्थत्वादिहारम्भस्य। तत्रारम्मे हि पुनः सौधर्मादिवचनं कर्तव्यं स्यादन्यथा तद्भिसम्बन्धाघटनात्। अथ के कल्पा? इत्याह—

### प्राग्प्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ॥ २३ ॥

सौधर्मादिग्रहणमनुवर्तते । तेनायमर्थो लभ्यते—सौधर्मादयः

<sup>1 &#</sup>x27;' हृताविविता ''-कः 2 '' मिश्रयो '' रित्येन पाठः सर्वत्र पुस्तकेषुः

प्राग्त्रैवेयकेभ्यः कल्पा इति सामर्थ्याद्ग्रैवेयकाद्यः कल्पातीता इति निश्चीयन्ते । इदानीं लोकन्तिकानां कल्पविशेषेऽन्तर्भावमाह—

### ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः॥ २४॥

एस्य तस्मिन् लीयन्त इत्यालयो निवास इत्यर्थः। ब्रह्मलोक आलयो येषां ते ब्रह्मलोकालयाः। ब्रह्मकरणः संसारो वात्र लोकस्तस्यान्ते भवा लोकान्तिका उच्यन्ते। एवं चान्वर्थसञ्ज्ञाकरणान्न सर्वेषां ब्रह्मलोकालयानां लोकान्तिकत्वं भवेत्। ब्रह्मलोकालया इति वचनालोकान्तिकानां करपोपपन्नकरपातीतविकरपद्वयानृतीयविकरपत्वं च निरस्तम्। ततः प्रच्युताः सर्वे ते एकमनुष्यभवमवाप्य पारिनिर्वान्तीति चात्र बोद्यव्यम्। तेषां सञ्ज्ञाविशेषसङ्कीर्तनार्थमाह—

## सारस्वतादित्यवक्वयरुणगर्दतीयतुषिताव्याबाधारिष्टाश्च ॥ २५ ॥

सारस्वतश्च- देवगण आदित्यश्च विहश्चारुणश्च गर्दतोयश्च तुषितश्चाव्यावाधश्चारिष्टश्च ते तथोक्ताः। ब्रह्मलोकस्यान्तेष्वीशानादिष्वष्टासु
दिश्च यथाक्रमं प्रतिनियतस्विमानवासिनः सारस्वतादयोऽष्टी देवगणा
वेदितव्याः। चशब्दोऽनुक्तसमुख्यार्थस्तेन सारस्वतादित्ययोरन्तरालेऽप्रयाभाः सूर्याभाश्च । आदित्यवङ्गयोरन्तराले चन्द्राभाः सत्याभाश्च ।
वह्नयरुणयोर्मध्ये श्रेयस्कराः क्षेमङ्कराश्च । अरुणगर्दतोययोर्मध्ये वृषभोष्टाः कामचाराश्च । गर्दतोयतुषितयोर्मध्ये निर्माणरज्ञसोदिगन्तरिश्चताश्च । तुषिताव्यावाधयोरन्तराले आत्मरिश्चताः सर्वरिश्चताश्च । अव्यावाधारिष्टयोर्मध्ये मरुतो वसवश्च । अरिष्टसारस्वतयोर्मध्ये अथ्वा
विश्वाश्चिति द्वौ द्वौ देवगणौ समुद्धीयेते । सर्वे ते लौकान्तिकाः स्वतन्त्रा
हीनाधिकभावरिहतत्वात् । देवर्षयश्च ते सर्वेषां देवानामर्चनीया विषयासिक्तिवरहाखतुर्दशपूर्वश्चतधारित्वाचीर्थकरनिष्कमणप्रतिवोधनपरत्वात्त दनन्तरभवे मोक्षार्द्वत्वाचेति व्याख्येयम् । द्विचरमा देवाः क सम्भवन्तीत्याह—

### विजयादिषु द्विचरमाः ॥ २६॥

आदिराध्यस्यात्र प्रकारवाचित्वाद्विजयवैजयन्तजयन्तापराजितानुदि-

राविमानानामिष्टानां प्रहणम्। प्रकारश्चात्राहमिन्द्रत्वे सति नियमेन सम्यग्द्दष्ट्युपपादः। न चैवं सर्वार्थसिद्धदेवानां प्रहणप्रसङ्गस्तेषामन्वर्थस्यानिर्देशादेकचरमत्वसिद्धः। सर्वार्थसिद्धा चेति पृथग्वचनाच न तत्र द्विचरमसिद्धिः। सामर्थ्याद्विजयादिभ्योऽन्यत्र सम्यग्दृष्टिषु देवादिषु द्विचरमत्विनयमो नास्तिति वेद्दिनव्यम्। चरमशब्दोऽन्त्यवाची व्याख्यातः। द्वौ चरमौ देहौ येषां ते द्विचरमाः। द्विचरमत्वं च मनुष्यदेहद्वयापेक्षमवगन्तव्यम्। वचनप्रामाण्यादेवभवेनाऽवद्यंभाविना व्यवधानं सद्यत्र न विविद्यतम्। अथ के तिर्यग्योनय इत्याह—

## औपपादिकमनुष्येभ्यः श्रेषास्तियग्योनयः ॥ २७॥

औपपादिका उक्ता देवनारकाः। मनुष्याश्च व्याख्याताः—प्राद्धानुवोत्तरान्मनुष्या इति। तेभ्योऽन्ये ये ते शंषास्तर्यग्योनयो भवन्ति। औपपादिकमनुष्यभ्योऽन्यत्वं सिद्धानामप्यस्तीति तिर्यग्योनित्वप्रसङ्ग इति
चेन्न—संसारिप्रकरणादुकेभ्यः शेषाः संसारिण एव तिर्यग्योनयो न
सिद्धा इति व्याख्यानात्। अथ केयं तिर्यग्योनिः? तिरोभावाित्तर्यग्योनिः।
तिरोभावो न्यग्भावो गुणभाव उपबाद्यत्वमित्यनर्थान्तरम्। ततः कर्मोद्यापादितान्नथग्भावाित्तर्यग्योनिरित्याख्यायते। योनिर्जन्मािष्ठष्टानकपा सिचत्तादिरुक्ता। तिरश्ची योनिर्येषां ते तिर्यग्योनयः। ते च त्रसस्थावरिकक्त्या
व्याख्याताः। तेषां तु तिरश्चां सर्वलोकव्यािपत्वाद्देवमनुष्यनारकवदाधारविशेषो नोक्तः। नारकादीन्सर्वानुक्ता तेभ्योऽन्ये शेषास्तिर्यश्च इति
प्रन्थगौरवमन्तरेण शेषशब्देन तेषां प्रतिपत्तिश्च यथा स्यादित्त्यत्र
निर्देशः कृतो न नारकानन्तरमित्यलं विस्तरेण। नारकाणां मनुष्याणां
तिरश्चां च स्थितिरुक्ता। संप्रति देवानामुच्यते। तत्र चादौ निर्दिष्टानां
भवनवासिनां तावत् स्थितिप्रतिपादनार्थमाह—

## स्थितिरसुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योप-मार्थहीनमिता॥२८॥

एषां स्थितिरियमुत्कृष्टेति गम्यते जघन्याया उत्तरत्र वक्ष्यमाणत्वात्। असुराश्च नागाश्च सुपर्णाश्च द्वीपाश्च रोषाश्च असुरनागसुपर्णद्वीपरोषा- स्तेषामसुरनागसुपर्णद्वीपरोषाणाम् । त्रीणि च तानि पल्योपमानि च

त्रिपस्योपमानि । अर्धेन हीनं पस्यमधेहीनमिति खण्डसमासः । ततः सागरोपमं च त्रिपस्योपमानि चार्धहीनं च सागरोपमित्रपस्योपमार्धन्हीनानि । तौर्मेता परिच्छिन्ना सागरोपमित्रपस्योपमार्धहीनमिता। ततो यथाक्रममिसम्बन्धः क्रियते । तद्यथा—असुराणां सागरोपमितोत्कृष्टा स्थितः । नागानां त्रिपस्योपमिता। सुपर्णानां ततोऽर्धहीनमिता—अर्धपस्यप्रमितेत्यर्थः । द्वीपानां ततोप्यर्धहीनमिता—पस्यद्वयप्रमाणेत्यर्थः । शेषाणां पण्णां ततोप्यर्धहीनमिता—प्रत्यक्रमध्यर्धपस्योपमा चेति तात्पर्यार्थः । असुराणां देहोत्सेधस्य मानं पञ्चित्रिश्चर्यः । असुराणां देहोत्सेधस्य मानं पञ्चित्रिश्चर्यः । असुराणां देहोत्सेधस्य मानं दश्चर्वेषे । सर्वव्यन्तराणां देहोत्सेधस्य प्रमाणं दश्चर्यं प्रमाणं सप्तधनं प्रति चात्र वेदितव्यम् । तथा चोक्तम्—

पणवीसं असुराणं सेसकुमाराणं दसधणू चेव। वेन्तरज्ञोयिसियाणं दस सत्त सरीर उच्छेहो॥

भवनवास्यादिनिकायत्रयदेवायुषोऽष्टमांशस्तद्देव्यायुषः प्रमाणमिति चात्र बोद्धव्यम् । आद्यदेवनिकायस्थित्यभिधानानन्तरं व्यन्तरज्योतिष्कस्थिति-वचनं क्रमप्राप्तम् । तदुल्लङ्खय तावद्वैमानिकानां स्थितिरुच्यते । कृत इति चेत्तयोरुत्तरत्र संक्षेपतोऽभिधानात् । तेषु चाद्ययोः कल्पयोः स्थिति-प्रतिपादनार्थमाह —

## सौधर्मैशानयोः सागरोपमे अधिके ॥ २९॥

सौधर्मश्चैशानश्च सौधर्मेशानौ। तयोः सौधर्मेशानयोः। सागरोपमे इति द्विवचननिर्देशाद्धे सागरोपमे इति गम्यते। आसहस्राराद्धिके इत्ययमधिकारो द्रष्टव्यः। उत्तरत्र तृतीयसूत्रे तुशब्दस्यैतदर्थविशेषार्थन्त्वात्। तेन सौधर्मेशानयोः कल्पयोर्देवानामधिकतोत्कृष्टा स्थितिर्द्धे सागरोपमे सातिरेके प्रत्येतव्ये। तदनन्तरयोः स्थितिमाह—

### सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त ॥ ३० ॥

सानत्कुमारश्च माहेन्द्रश्च सानत्कुमारमाहेन्द्रौ । तयोः सानत्कुमार-माहेन्द्रयोः । अत्र सागरोपमग्रहणमधिकग्रहणं चानुवर्तते । तेन सानत्कु- मारमाहेन्द्रयोः कल्पयोर्देवानामुत्कृष्टा स्तिथिः सप्तसागरोपमाणि साधिकानीति गम्यते।ब्रह्मलोकादिष्वच्युतावसानेषु प्रकृष्टस्थितिप्रतिपाद-नार्थमाह—

# त्रिसप्तनवैकादशत्रयोदशपश्चदशमिरधिकानि तु ॥ ३१ ॥

त्रीणि च सप्त च नव च एकाद्दा च त्रयोद्दा च पञ्चद्दा च तानि तथोक्तानि । तैस्त्रिसप्तनवैकाद्शत्रयोदशपञ्चदशभिः । सप्तप्रहणमधि-कृतम्। तस्येह निर्दिष्टैस्ज्यादिभिर्द्वयोर्द्वयोः कल्पयोरभिसम्बन्धो द्रष्ट्वयः। सप्त त्रिभिर धिकानि, सप्त सप्तभिरधिकानीत्यादि । तुराब्दोऽत्र विशेषणार्थौ द्रष्टव्यः। किमनेन विशिष्यते? अधिकशब्दोनुवर्तमानश्चतुर्भिः कल्पयुगलै-रिह सम्बध्यते नोत्तराभ्यामित्ययमर्थो विशिष्यते। तेनायमर्थौ भवति-ब्रह्म-लोकब्रह्मोत्तरयोर्देवानां दशसागरोपमाणि साधिकान्युत्कृष्टा स्थितिः। लान्तवकापि ष्टयोश्चतुर्दशसागरोपमाणि साधिकानि । शुक्रमहाशुक्रयोः षोडशसागरोपमाणि साधिकानि । शतारसहस्रारयोरष्टादशसागरोपाणि साधिकानि । आनतप्राणतयोर्विंशतिसागरोपमाणि । आरणाच्युतयोर्द्वार्वि-शतिरेव सागरोपमाणीति । सांप्रतं सौधर्मादिषु देवीनां प्रतिकल्पं परमायुः प्रमाणमृच्यते-सौधमेदेवीनां पञ्चपल्योपमानि । ईशानदेवीनां सप्तपल्योप-मानि। सानत्कुमारदेवीनां नवपत्योपमानि । माहेन्द्रे एकादशपत्यानि। ब्रह्मलोके त्रयोदशपल्यानि। ब्रह्मोत्तरे पञ्चदशपल्यानि। लान्तवे सप्तदश-पल्यानि । कापिष्ठे एकोनविंशतिपल्यानि । शुक्रे एकविंशतिपल्यानि । महाशुक्ते त्रयोविंशतिपल्यानि । शतारे पञ्चविंशतिपल्यानि । सहस्रारे सप्तविंशतिपल्यानि । आनते चतुरित्रशत्पल्यानि । प्राणते एकचत्वारिंश-त्पल्यानि। आरणकल्पेऽष्टचत्वारिंशत्पल्यानि। अच्युतकल्पं पञ्चपञ्चा-शत्पल्यानि परा स्थितिरिति । मतान्तरेण पुनर्द्वयोर्द्वयोः कल्पयोर्देवीनां परा स्थितिरुच्यते —सौधर्मैशानयोर्देवीनां पञ्चपल्यानि तुल्या परा स्थितिः। सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्तद्दापल्यानि । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरयोः पञ्चविद्याति-पर्यानि । लान्तवकापिष्ठयोः पञ्चित्रिशत्पर्यानि । शुक्रमहाशुक्रयोश्चत्वा-रिंशत्पल्यानि । शतारसहस्रारयोः पञ्चचत्वारिंशत्पल्यानि । आनतप्राण-तयोः पञ्चाद्यात्पल्यानि । आरणाच्युतयोः पञ्चपञ्चाद्यात्पल्यानि परा स्थिति-रिति। तत ऊर्ध्व का स्थितिः परेत्याह-

## आरणाच्युताद्र्ध्वमेकैकेन नवसु प्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च ॥ ३२॥

आरणश्चाच्युतश्चारणाच्युतं तस्मादारणाच्युतात् । ऊर्ध्वमुपरित्यर्थः । एकैकेनेत्येकोवविद्यनेन वीप्सायां द्धिरुक्तस्यैकशब्दस्य पूर्वावयवे विभक्तेलोपश्च भवति । तेनानुवर्तमानाधिकशब्दसम्बन्धादेकैकेनाधिकानीति व्याख्यायते । नवसु प्रैवेयकेषु प्रत्येकमेकैकस्य सागरोपमस्याधिक्य-क्षापनार्थं नवप्रहणं कृतम् । विजय आदियोषां तानि विजयादीनि । प्रैवेयकिवादिष्विति समासेन सिद्धे प्रैवेयकभ्यो विजयादीनां पृथम्प्रहणमनु-दिशसङ्ग्रहार्थं कृतम् । सर्वार्थसिद्धेस्तु पृथम्वचनं जधन्यस्थितिनिवृत्यर्थम् । तेनैतदुक्तं भवति-अधोप्रैवेयकेषु प्रथमे देवानां त्रयोविशतिसागरोपमाणि परा स्थितिः । द्वितीये चतुर्विशतिः । नृतीये पञ्चविशतिः । मध्यमप्रैवेयकेषु प्रथमे पद्वविशतिः । द्वितीये सप्तविशतिः । नृतीयेऽष्टाविशतिः । उपरिम्प्रैवेयकेषु प्रथमे पकोनित्रिशत् । द्वितीये सिप्तविशतिः । नृतीयेऽष्टाविशतिः । उपरिम्प्रैवेयकेषु प्रथमे पकोनित्रिशत् । द्वितीये न्त्रिशतिः । नृतीये पक्तिशतः । अनुदिशविमानेषु द्वाित्रशत् । विजयादिषु त्रयस्त्रिशत् । सर्वार्थसिद्धौ त्रयस्त्रिशतेव सागरोपमाणि परा स्थितिरिति । सर्वार्थसिद्धौ व्यस्त्रिशतेव सागरोपमाणि परा स्थितिरिति । सर्वार्थसिद्धौ चेत्यपि पाठान्तरमस्ति । परा स्थितिरुक्ता । सांप्रतमाद्यक्रस्ययोस्तावज्ञधन्यां स्थिति प्रतिपादयन्नाह—

### अपरा पल्योपममाधिकम् ॥ ३३॥

अपरा जघन्येत्यर्थः । स्थितिरित्यनुवर्तते । पल्योपमं व्याख्यात-लक्षणम् । अधिकमभ्यधिकमित्यर्थः । भवनवास्यादीनां जघन्या स्थिति-र्वक्ष्यते । सानत्कुमारादीनां चोत्तरसूत्रेणैव वस्यमाणा । ततः पारि-शेष्यात् सौधर्मैशानयोर्देवानां साधिकं पल्योपमं जघन्या स्थितिवेदि-तव्या । तत ऊर्ध्वं जघन्यस्थितिप्रदर्शनार्थमाह—

# परतः परतः पूर्वापूर्वानन्तरा ॥ ३४ ॥

परस्मिन् देशे परतः। तस्य वीप्सायां द्वित्वम्। तथा पूर्वाशब्दस्यापि। न विद्यतेऽन्तरं व्यवधानं यस्याः सानन्तरा। अपरा स्थितिरित्यनुवर्तते। किमुक्तं भवति? पूर्वा पूर्वा याऽनन्तरा स्थितिरुत्कृष्टोक्ता सा उपर्यूपरि देवानां जघन्येत्येतदुक्तं भवति । सा चाधिकप्रहणानुवर्तना सातिरेका संप्रतीयते । ततः सौधर्मैशानयोः परा स्थिति सागरोपमे साधिके उक्ते । ते सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सातिरेके जघन्या स्थितिः । सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः परा स्थितिः सप्तसागरोपमाणि साधिकान्युक्तानि । तानि सातिरेक्ताणि ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरयोर्जघन्या स्थितिरित्यादि योज्यम् । आविजयादि-भयोऽनुत्तरेभ्योऽयमधिकारो वेदितव्यः । कृत इति चेत्—सर्वार्थसिद्धेः पृथग्प्रहणं जघन्यस्थितिनिवृत्त्यर्थमित्युक्तत्वात् । व्यवहिनेऽपि पूर्वशब्दः प्रयुज्यमानो दश्यते। यथा पूर्व सधुरायाः पाटलीपुत्रमिति । तस्माद्धयवितिस्थितिनिरासार्थमनन्तरेति विशेषणं क्रियते। पश्चादनन्तरानिवृत्त्यर्थं पूर्वेति च विशेषणम् । अप्रकृतानामपि नारकाणां जघन्यां स्थिति संक्षेपार्थ-मिह प्रकाशयन्नाह—

### नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥ ३५ ॥

द्वितीया द्या प्रमा। सा आदिर्यासां ता द्वितीयादयो नरकभूमयस्तासु द्वितीयादिषु। परतः परतः पूर्वापूर्वानन्तरा परा स्थितिरित्येतस्यार्थस्य समुख्यार्थश्चद्याद्यः कृतः । तेनायमर्थो लब्धः - रक्षप्रभायां नारकाणां परा स्थितिरेकं सागरोपमम् । सा द्याकराप्रभायां जघन्या। द्यां परा स्थितिरुक्ता। सा वालुकाप्रभायां जघन्या।
तस्यां परा स्थितिरुक्ता सप्तसागरोपमाणि। सा पङ्कप्रभायां जघन्या। तस्यां
परा स्थितिरुक्ता द्वासागरोपमाणि। सा धूमप्रभायां जघन्या। धूमप्रभायां परा स्थितिरुक्ता सप्तद्वासागरोपमाणि। सा तमःप्रभायां जघन्या।
तमःप्रभायां परा स्थितिरुक्ता द्वाविंशितस्तागरोपमाणि। सा तमःप्रभायां जघन्या।
तमःप्रभायां परा स्थितिरुक्ता द्वाविंशितसागरोपमाणि। सा महातमःप्रभायां जघन्येति। अथ प्रथमायां पृथिव्यां का जघन्या स्थितिरित्याह—

## द्शवर्षसहस्राणि प्रथमायाम् ॥ ३६ ॥

अपरा स्थितिरित्यनुवर्तते । तेन रत्नप्रभायां जघन्या स्थितिदंश-संवत्सरसङ्ग्राणीति प्रत्येयम् । तिर्दै भवनवासिनां का जघन्या स्थिति-रित्याङ्

### भवनेषु च॥ ३७॥

चराष्ट्रः प्रकृतसमुख्यार्थः । तेन भवनेषु च ये वसन्ति प्रथम-निकायदेवास्तेषां दरावर्षसहस्राणि जघन्या स्थितिरित्यभिसम्बध्यते। स्यन्तराणां जघन्यस्थिति प्रतिपादयन्नाह—

#### व्यन्तराणां च ॥ ३८॥

चक्राब्दः प्रकृतसमुख्यार्थ इत्येवं तेन व्यन्तराणां जघन्यस्थितिर्दश-वर्षसहस्राणीत्यवगम्यते । इदानीं व्यन्तराणामिह प्रस्तावे लाघवार्थ-मुत्कृष्टस्थितिमाह—

## परा पल्योपममधिकम् ॥ ३९॥

स्थितिरित्यनुवर्तते। तेन व्यन्तराणां पल्योपमं सातिरेकं परा स्थिति रिति निश्चीयते। अथ ज्योतिष्काणां का परा स्थितिरित्याह—

#### ज्योतिष्काणां च॥ ४०॥

चज्ञन्दः प्रकृतसमुख्यार्थ इत्येवं तेन ज्योतिष्काणां च परा स्थितिः प्रत्योपमं सातिरेकमित्यभिसम्बध्यते । अथ जघन्या स्थितिज्यौतिष्काणां कियती स्यादित्याह—

### तदष्टभागोऽपरा ॥ ४१ ॥

अष्टिमभागोऽष्टभागः।तस्य प्रत्योपमस्याष्टभागस्तद् ष्टभागः। किमुकं भवति ? प्रत्योपमस्याष्टमो भागो ज्योतिष्काणां जघन्या स्थिति रित्ये-तदुकं भवतीति। अत्र कश्चिदाह—ज्योतिष्काणां परा स्थितिः प्रत्योपम्मश्चिकमित्युक्तम्। तश्चाधिकं कस्य कियदिति न ज्ञायते इत्यत्रोच्यते—सम्द्राणां वर्षश्चतसहस्राधिकं प्रत्योपमं परा स्थितिः। सूर्याणां वर्षन्तः। सूर्याणां वर्षन्तः। सूर्याणां वर्षन्तः। सूर्याणां यहाणां पृष्टिस्पतीनां पूर्ण प्रत्योपममेव परा स्थितिः। श्वेष्टाणां प्रहाणां सुधादीनां प्रत्योपमस्यार्धे परा स्थितिः। नक्षत्राणां प्रत्यार्थं परा स्थितिः। तारकाणां पर्योपमस्य चतुर्थो भागः परा स्थितिः। तथा तारकाणां नक्षत्राणां च पर्यस्याष्टमो भागो जघन्या स्थितिभवति। सूर्यादीनां तु पर्योपमस्य चतुर्थो भागो जघन्या स्थितिभवति। सूर्यादीनां तु पर्योपमस्य चतुर्थो भागो जघन्या स्थितिभवति। अथ लोकान्तिकानां कियानित्याह—

# लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् ॥ ४२॥

सर्वलौकान्तिकानामेकैव स्थितिः। सर्वे च ते शुक्कलेक्याः पञ्च-इस्तोत्सेधशरीरा इति चात्र बोद्धव्यम् । अपरः प्रपञ्चः सर्वस्य भाष्ये द्रष्टव्यः सङ्क्रेपतोऽत्र लोकत्रयाश्रयस्य संसारिणो जीवस्य सम्यग्दर्शन-विषयत्वेनोपक्षिप्तस्य सूचनात्। कुतः पुनलीकत्रयावधिप्रतिपादकागमस्य सम्भवदर्थविषयत्वम् ? यतः सुनिश्चितसकलबाधकरहितत्वात्तस्य प्रामाण्यं स्यादिति चेत्-सम्यग्युक्तथुपपन्नत्वादिति ब्रुमः । तथाहि--प्रमाणः सिद्धस्यात्मनो गतिस्वभावस्याशेषपापविधुरस्याधस्तिर्यग्गमनरहितस्या-त्यन्तिकी विशाद्धं प्रकृष्टतमोर्ध्वगतिहेतुमाद्धानस्योर्ध्वं गच्छतः कचि-दवस्थानाभावे पवनवाणादिवद्गतिमत्वानुपपत्तस्तदवस्थानप्रदेशस्योध्व-लोकाविष्टिविसिद्धिर्भवति सकलपुण्यविकलस्य चोर्ध्वं तिर्यग्गमनरहित-स्यात्यन्तिकं सङ्क्रेशं प्रकृष्टतमोऽधोगतिहेतुं विभ्राणस्याधो गच्छतः कचिदघोऽवस्थित्यभावे पवनबाणादिवद्गतिमत्वानुपपत्तेस्तद्वस्थान-प्रदेशस्याधोलोकावधित्वसिद्धिर्भवति । तथा प्रसिद्धयोश्चानयोरूर्ध्वाधो-लोकमागयोर्मध्यलोकमागाभावे प्रासादादिवदघटनान्मध्यलोकसिद्धि-भेवतीति लोकत्रयं सम्भाव्यत एव । लोकत्रयं चावस्थितमस्ति । तद-भावे प्रतीतभूभागावस्थानाघटनात् । तथा पवनवलयसिद्धिरप्यस्ति समन्तात्तदसम्भवे लोकत्रयोद्धत्यनुपपत्तः। तथाऽवान्तरलोकविशेषाणां चावान्तरविद्युद्धिसंक्षेशनिमित्तकर्मीपात्तावान्तरलोकाश्रयसंसारिसिद्धेः प्र-कर्षाप्रकर्षतारतम्यसिद्धिरस्तीति न किश्चिदप्यत्रासम्भावनीयं वस्तु वचन-विषयभूतम् । तथा प्रतिपादयिष्यते चोत्तरत्र कर्मसम्बन्धतद्वेतुवैचित्रध-मित्यलमतिविस्तरेण ॥

**बाराभरकरनिकरसतार**निस्तलतरलतलमुक्ताफलहारस्फारतारानिकुरुम्बनिमंलतरपरमोदार-

शरीरशुद्धध्यानानकोञ्ज्वलञ्चालाञ्चलितघनघातीन्थनसङ्गातसकलविमलकेवलालाकित-

सकल्लोकालोकस्वभावश्रीमत्परमेश्वरजिनपतिमतविततमतिचिदचित्स्वभाव-

भावाभिभानसाधितस्वभावपरमाराध्यतममहासैद्धान्तः श्रीजिनचन्द्र-

भट्टारकस्तिच्छण्यपण्डितश्रीभास्कर्नन्दिविर्चित-

महाशास्त्रतत्त्वार्थवृत्तौ सुखवोषायां

चतुर्थोऽध्यायस्समाप्तः ॥

### अथ पश्चमोऽघ्यायः.

जीवतत्त्वं ब्याख्यातिमदानीमजीवतत्त्वस्य सामान्यलक्षणाऽनेक-प्रदेशत्वभाग्विशेपलक्षणसूचनार्थमाह—

# अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्रलाः ॥ १ ॥

चेतनोपयोगजीवनलक्षणो जीव उक्तस्तद्विपरीतलक्षणाः पुनरजीवाः। अनेन सामान्यलक्षणमुक्तम्। काया इव कायाः। यथौदारिकादिशरीर-नामकर्मोद्यवशात्पुद्गलाश्चीयन्ते कायास्तथा धर्मादीनामनादिपारिणा-मिकप्रदेशचयनात्कायत्वम् । कायप्रहणेन धर्मादीनां प्रदेशबहुत्वं शापितं कालस्य च निषिद्रम् । अजीवाश्च ते कायाश्च अजीवकायाः । वत्वं काले कायत्वं जीवेष्यस्तीत्युभयपद्व्यभिचारसम्भवान्नीलोतपलादि-वदत्र कर्मधारयः । धर्मादयोऽहेत्यणीते परमागमऽनादिपारिणामिक्यः सञ्जा रूढा वेदितव्याः। अथवा क्रियानिमित्ता एताः सञ्जा व्युत्पा-धन्ते । कथमिति चेदुच्यते—स्वयं गतिकियापरिणामिनां जीवपुद्रलानां साचिव्यं यो 1 ददाति स धर्मः । तद्वीपरीतलक्षणश्चाधर्मः । जीवादीनि द्रव्याणि स्वैः स्वैः पर्यायैरव्यितरेकेण यश्मिन्नाकादान्ते प्रकादान्ते तदा-काशम्। स्वयं चात्मीयपयीयमर्यादया आकाशत इत्याकाशम्। इतरेषां द्रव्याणामवकाञदानसामर्थ्याद्वाऽऽकाशमिति पृषोदरादिषु यथोपिदेष्ट-मित्यत्र निपातितः शब्दः। पूरणगलनान्वर्थं सब्बात्वात्पुद्गलाः। यथा भासं करोतीति भास्कर इति भासनार्थमन्तर्नीय भास्करसञ्ज्ञाऽन्वर्था प्रवर्तते तथा भेदात्सङ्घाताद्भेदसङ्घाताभ्यां च पूर्यन्ते गर्छन्ति चेति पूरण-गलनात्मिकां क्रियामन्तर्भाव्य पुद्रलशब्दोऽन्वर्थः पृषोदरादिषु निपातितः। यथा शवशयनं इमशानमिति । परमाणूनां निरवयवत्वात्पृरणगलना-भावात्पुद्रलब्यपदेशाभावप्रसङ्ग इति चेन्न-गुणापेश्रया तत्सिद्धः। रूप-रसगन्धस्पर्शगुणयुक्ता हि परमाणवः। ं एकगुणरूपादिपरिणता द्वित्रि-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> दशाति—ख. ग. <sup>2</sup> सम्बस्वात् —ख. राजवात्तिके च. <sup>3</sup> पते—क. ग.

चतुःसङ्ग्वयासङ्ग्वयानन्तगुणत्वेन वर्धन्ते तथैव हानिमुपयान्तीति गुणापेक्षया भावपूरणगलनोपपत्तः परमाणुष्विप पुद्रलत्वं न विरुध्यते। अथवा पूरणगलनयोर्भावित्वाङ्गतत्वाः राक्तयपेक्षया परमाणुषु पुद्गलत्व-मौपचारिकं बोद्धव्यम्। अथवा पुम्भिजीवैः रारीराहारविषयकरणोप करणादिभावेन गिल्यन्त इति पुद्गलाः। परमाण्वादिषु तदभावादपुद्गलत्व-मिति चेन्न दत्तोत्तरत्वात्। एतेन विभागकथनं निरुक्तया विशेष-लक्षणाभिधानं च कृतम्। धर्माधर्माकारापुद्गला इत्यत्र समाहारे समु-दायप्रधाने पकवचनेन सिद्धवेद्वचनमेषां स्वातन्त्रधप्रतिपत्त्यथे द्रष्टव्यम्। धर्मादयो हि गत्याद्यप्रहान्प्रति प्रवर्तमानाः स्वयमेव तथा परिणमन्ते न परप्रेरणादिना तथा प्रवृत्तिः परद्रव्यादेनिमित्तमात्रत्वात्। कालोप्यजीव-पदार्थोऽस्ति। तस्याऽत्रोपादानं कर्तव्यमिति चेन्न तस्याकायत्वादुत्तरत्र वक्ष्यमाणलक्षणत्वात्। सांप्रतं धर्मादीनां द्रव्यत्वविधानार्थमाह—

### द्रव्याणि ॥२॥

स्वैः स्वैः पर्यायेर्द्र्यन्ते गम्यन्ते संप्रतीयन्त इति द्रव्याणि गत्यर्थानां श्वानार्थत्वात् । इवार्थे वा द्रव्यं भव्य इत्यनेन निपातितो द्रव्यशब्दो वेदिन्तव्यः । द्रृतिव भवतीति द्रव्यम् । क उपमार्थ इति चेदुच्यते—द्रृतिति द्रारुनाम । यथा द्रान्थरिहतमिजिहा ऋजुकाष्ठं तक्ष्णोपकष्यमानमिलिषितेनाकारेणाविभवति तथा द्रव्यमप्यात्मपरिणामगमनसमर्थे पाषाणखननेविक्तवद्विभक्तिकर्तृकरणमुभयनिमित्तवशोपनीतात्मना तेन तेन पर्याच्येण द्रृतिव भवतीति द्रव्यमित्युपमीयते । वक्ष्यते च सद्द्रव्यलक्षणमुत्पाद्वव्यभौव्ययुक्तं सत् गुणपर्ययवद्वव्यमिति च । ततश्च द्रव्यलक्षणमुत्पाद्वव्यभौव्ययुक्तं सत् गुणपर्ययवद्वव्यमिति च । ततश्च द्रव्यलक्षणयोगात्मकृता धर्मादयो द्रव्याण्येव । न पुनर्धमोधर्मावदृष्टाख्यावात्मगुणौ । नाप्याकाशमभावमात्रं च । न पुत्रला रूपाद्वय एव विशेषाः प्रतीति-विरोधादिति निवेदितं भवति । अथ मतमेतत्—यथा दण्डसम्बन्धादृण्डी-त्यभिधानं प्रत्यश्च देवद्त्ते भवति तथा द्रव्यत्वं नाम सामान्यविशेषोऽस्ति पृथिव्यादिषु द्रव्यमिति प्रत्ययाभिधानाजुवृत्तिप्रदर्शनात् । गुणकर्मभ्यो व्यावृत्युपल्ब्धेश्चानुनीयमानान्वयव्यतिरेकाख्यस्तेन योगाद्ववं न पर्यायद्वणादिति। तथ्न युक्तिमत्। किं कारणम्?तद्भावात्। यथा दण्डसम्बन्धान्त्रयाद्वदेवद्त्तो जात्यादिभः सिद्धोऽस्ति, देवदत्तसम्बन्धान प्राग्दण्डो प्राग्ववद्वो जात्यादिभः सिद्धोऽस्ति, देवदत्तसम्बन्धान प्राग्दण्डो

वृत्तत्वदीर्घत्वादिमिः प्रसिद्धोऽस्ति, ततस्तयोः सम्बन्धो युक्तः। न च तथा द्रव्यत्वयोगात्माग्द्रव्यसुपलभ्यते । यद्युपलभ्येत तर्हि सम्बन्धकल्पनमनर्थकं स्यात्तथा द्रव्यत्वमपि द्रव्यसम्बन्धात्माङ्नोपलभ्यते । अतस्तयोरसतोर्न युक्तः सम्बन्धः । एतेन गुणसन्द्रावो द्रव्यमित्यप्यपास्तं गुणसमुद्रायमात्र-द्रव्यवादिनो हि मते गुणभ्यः पृथक्समुद्रायस्यानुपलम्भाद्रुणासम्भवे कर्तृ-कर्मव्यवहारानुपपत्तः । एतेन सामान्यविशेषाख्याजीवत्वसम्बन्धाजीवो न स्वत द्रत्यप्यत्रैव निरस्तं बोद्धव्यं पूर्वोक्तदोषानुपक्तात् । अन्यस्तु विशोषो भाष्ये द्रप्टव्यः । प्रकृतधर्मादिभिवंहुभिः सामानाधिकरण्याद्व्याणीति बहुवचनेन निर्देशः कृतः । न चैवं पुलिङ्गप्रसङ्गो द्रव्यशब्दस्याविष्टलिङ्गत्वात्स्वकीयनपुंसकलिङ्गपरित्यागेन लिङ्गान्तरे वृत्त्ययोगाद्वनादिशब्दवत् । अनन्तरत्वाचतुर्णामेव द्रव्यत्वप्रसङ्गे जीवानामद्रव्यव्यवच्छेदार्थनाह्

#### जीवाश्व॥३॥

उक्तलक्षणा जीवाः । चद्राब्दो द्रव्याणीत्यस्यानुकर्षणार्थः । तेन जीवाश्च द्रव्याणि भवन्तीति वेदितव्यम् । स्यान्मतं ते—उत्पाद्व्ययभ्रौव्ययुक्तं सिदिति गुणपर्ययवद्द्व्यमिति च द्रव्यलक्षणं वक्ष्यते । ततस्तेन योगाद्धमीधर्माकाद्यपुद्रलानां जीवानां च वक्ष्यमाणेन कालेन सह द्रव्यत्वं सिद्धम् । किमनेन द्रव्यपरिगणनेनेति । तन्न युक्तम् । किं कारणम् ? नियमार्थत्वाद्व्यसङ्ख्यानस्य । तेन धर्माधर्माकाद्यपुद्रलजीवकालाः पडेच द्रव्याणिति नियमात्परवादिपरिकल्पितानां दिगादीनां निवृत्तिः सिद्धा भवति । कथमिति चेदुच्यते —पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाद्याकालिद्गात्ममनांसीति नवैव द्रव्याणि वैद्योपिकैरुकानि । तत्र पृथिव्यप्तेजोवायवो द्रव्यमनश्च पुद्रलेऽन्तर्भवन्ति कपरसगन्धस्पर्दावत्वात् । भावमनश्च क्षानम् । तस्यात्मन्यन्तर्भावः । जीवा द्रिते बहुवचनं । द्वैविध्यनानात्वस्थापनार्थं कियते । विविधा हि जीवाः संसारिणो मुक्ताश्चेति । संसारिणोऽपि गतीन्द्रियादिचतुर्द्दामार्गणास्थानविकस्पात्, मिथ्यादृष्ट्यादिचतुर्द्दागुणस्थानमेदात्, सूक्ष्मबादरादिचतुर्द्दाजीवस्थानविकस्पात्र विविधाः । तथा मुक्ताश्चेकद्विज्ञचतुःसङ्क्षयेयासङ्क्षयेयानन्तसमयसिद्धपर्यायमेदाश्वयात्, मुक्तिहेतुदारीराकारानुविधाः यासङ्क्षयेयानन्तसमयसिद्धपर्यायमेदाश्वयात्, मुक्तिहेतुदारीराकारानुविधाः यासङ्क्षयेयानन्तसमयसिद्धपर्यायमेदाश्चयात्, मुक्तिहेतुदारीराकारानुविधाः

<sup>1</sup> देविध्यक्यापनार्थम् .

थिखक्षेत्रावगाहनादिमेदाश विविधाः। स्यान्मतं ते-द्रव्याणीति पृथग्योगो न कर्तव्यः। किं तर्हि ? द्रव्याणि जीवा इत्येक एव योगः कार्यः। एवं च सित चशब्दाकरणाह्यायं स्यादिति। तम्न युक्तं-द्रव्यशब्दस्य जीव-वद्धत्वाजीवानामेव द्रव्यसञ्ज्ञाप्रसङ्गात्, धर्मादीनां तु न स्यात्। बहुवचनात्तेषामपि भःविष्यतीति चेम्न-तस्य वैविध्यख्यापनार्थत्वेनोक्तत्वात्। सद्धिकारे यत्नविशेषस्याकरणाश्चाऽजीवानां द्रव्यसञ्ज्ञा न स्यादिति पृथग्योगकरणं न्याय्यम्। तथा च सित चशब्दोष्यर्थवान्भवतिति। उक्तानां द्रव्याणां विशेषप्रतिपादनार्थमाह—

#### नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥

नित्यशब्दोऽयं ध्रौब्यवचनो बेदितव्यो नेध्रेव इत्यन्वाख्यातः। किं पुनर्नित्यत्वमिति चेदुच्यते -येन भावेनोपलक्षितं द्रव्यं तस्य भावस्या-व्ययोऽनिधनो नित्यत्विमित्युच्यते। तथा च वश्यते-तद्भावाव्ययं नित्यमिति पर्यायार्थिकनयादेशात्प्रतिक्षणपरिणामानेकत्वसम्भवेऽपि धर्मादीनि द्र-व्याणि गतिहेतुत्वादिविशेषलक्षणद्रव्यार्थादेशात् अस्तित्वादिसामान्य-लक्षणद्रव्यार्थादेशाच कदाचिद्पि न वीयन्त्यतो नित्यानीत्युच्यन्ते। धर्मादीनि षडपि द्रव्याणि षडित्येतदीयत्वं यथोक्तस्वप्रदेशत्वं च कदाचिदपि नातिकामन्त्यतोऽवस्थितानीति व्यपिद्यन्ते । अथवा नित्य-ग्रहणमित्रमवस्थितविशेषणं विशायते । ततश्चायमर्थः-यथा गमनागम-नाद्यनेकपर्यायसङ्घावेष्यभीकृणप्रज्वलनसङ्घावान्नित्यप्रज्वलितो इत्युच्यते तथान्तरङ्गबहिरङ्गकारणद्वयोपजनितोत्पादविनाशसंभवेप्यमूर्त-त्वादिस्वभावं कदाचिदपि धर्मादीनि न परित्यजन्त्यतो नित्यानि च तान्य-वस्थितानि च नित्यावस्थितानीति कथ्यन्ते । अरूपग्रहणं द्रव्यस्वतत्व-निर्कानार्थे क्रियते। न विद्यते रूपं येषां तान्यरूपाणि। रूपप्रतिषेधात्तव-विनाभाविनां रसादीनामपि प्रतिषेधो वेदितव्यः । तेनारूपाण्यमूर्तानीति-गम्यन्ते । यथा सर्वेषां द्रव्याणां नित्याविस्थतानीत्येतत्साधारणे लक्षणं तथाऽक्रपत्वमपि प्राप्तमतस्तदपवादार्थमाह-

### रूपिणः पुद्रलाः ॥५॥

रूपराब्दोऽयं यद्यपि द्रव्यस्वभावाभ्यासश्चितिमहाभूतचाश्चुषगुणमूर्ति-सम्बक्षेषु सप्तस्वर्थेषु प्रसिद्धस्तथाप्यत्र मूर्तिपर्यायस्य प्रहणः । तेन योगाद्र्षिणः पुद्रला मूर्तिमन्तः पुद्रला इत्यथां भवति । का पुनर्मूर्तिरिति चेवुच्यते—क्ष्पादिसंस्थानपरिणामो मूर्तिः । क्ष्पाद्यो क्ष्परसगन्ध-स्पर्शाः । परिमण्डलिकोणचतुरश्रादिराकृतिः संस्थानम् । तैक्ष्पादिभिः संस्थानश्च परिणामो मृर्तिरित्याख्यायते । अथवा क्ष्पमित्यनेन चक्षुर्प्रहण्योग्यो नीलादिगुणो गृह्यते । क्ष्पप्रहणात्तद्विनाभाविनां रसादीनामपि प्रहणम् । यद्यपि पुद्रलद्रव्यादनन्यद्र्पं तत्परिणामात् द्रव्यार्थादेशाद्व्यतिरेकेणानुपल्ब्छेस्तथापि पर्यायार्थिकनयविवक्षावशाद्र्पविनाशे पुद्रला-वस्थानाञ्चेतोहत्याद्यानुत्पाद्यत्वादिमदनादिमत्वान्वयव्यतिरेकक्षपवाः वद्वानिकृत्वादिभिश्च हेतुभिः कथि द्वान्वयव्यतिरेकोपपत्ते। रिन उत्पत्तिनं विरुध्यते । क्ष्पं विद्यते यपां ते कपिणः पुद्रलाः । अत्र बहुवचननिर्देशो मेदप्रतिपादनार्थः । भिन्ना हि पुद्रलाः परमाणुमेदात् स्कन्धमेदाश्च वक्ष्यन्ते । अत्राह—कि पुद्रलवद्यमीदीन्यपि द्रव्याणि प्रत्येकं भिन्नान्याहो-किकेत्यत्रोच्यते—

### आआकाशादेकद्रच्याणि ॥६॥

अभिविध्यर्थोत्राङ्कतः। अभिविधिश्चाभिज्याप्तिः। तेनाकाशस्याप्येकद्रव्यत्वं सिद्धम्। सूत्रे आङो विसन्धिरसन्देहार्थः। सौत्रीमानुपूर्वीमाश्चित्य
धर्माधर्माकाशानि गृह्यन्ते। असहायान्यप्रधानाद्यनेकार्थत्वे सत्यप्येकशब्दोऽत्र सङ्क्ष्णावचनो गृहीतव्यः। तर्हि तेन सामानाधिकरण्याद्व्यशब्दस्याप्येकवचनमेव प्राप्नोतीति चेन्न—धर्मादिद्वव्याणां बहुत्वापेक्षया
बहुवचनसिद्धेः। अत्र कश्चिदाह- आआकाशादेकैकमित्येतावदेव सूत्रमस्तु लघुत्वात् धर्मादीनामागमं द्रव्यव्यपदेशस्य प्रसिद्धत्वाच द्रव्यप्रहणमनर्थकमिति। तद्युक्तं—धर्मादीनां द्रव्यापेक्षयैवैकत्वख्यापनार्थत्वात्। द्रव्यप्रहणस्य एकैकमित्युक्ते हि न क्षायते किं द्रव्यतः क्षेत्रतो
भावतो वेति सन्देह एव स्यात्। ततोऽयमर्थो लभ्यते गतिस्थितिपरिणामिविविधजीवपुद्रलद्रव्यानेकपरिणामिनिमित्तत्वेन सत्यपि भावतोऽनेकत्वे सित च प्रदेशमेदादसङ्क्षयेयक्षेत्रत्वे धर्मद्रव्यमधर्मद्रव्यं च
द्रव्यत एकैकमेव । अवगाह्यनेकद्रव्यविवधावगाहननिमित्तत्वेनानन्तभावत्वे सत्यपि प्रदेशमेदादनन्तक्षेत्रत्वेऽपि द्रव्यत एकमेवाकाशमिति

<sup>1</sup> रूपमेशामस्ति ते ' रूपिण ' इत्यत्र वर्तमानस्य ' इनः '

न तु जीवपुद्गलवद्धर्मादीनां बहुत्वम् । नापि धर्मादिवजीवपुद्गलामेक-द्रव्यत्वं दृष्टेष्टविरोधात् । कालद्रव्यं त्वसङ्ख्यातमेदं द्रव्यतस्तश्चोत्तरत्र वस्यते । ततः सामर्थ्यादनेकद्रव्याणि पुद्गलादय द्वात च गम्यते । अधिकृतानामेवैकद्रव्याणां विशेषप्रतिपादनार्थमाह—

#### निष्क्रियाणि च ॥७॥

अभ्यन्तरं कियापरिणामर्शाक्तयुक्तं द्रव्यं बाह्यं च प्रेरणाभिघातादिकं निमित्तमपेक्ष्योत्पद्यमानः पर्यायविशेषो द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेतुः क्रियेति व्यपदिइयते । निष्कान्तानि क्रियाया निष्क्रियाणीत्यन्यपदार्थवृत्त्या प्रकृतैकद्वव्याणां गतिश्चराब्दस्य प्रकृताभिसम्बन्धार्थत्वात् । स्यान्मतं ते-यदि निष्क्रियाणि धर्मादीने तदा सर्वद्रव्याणामुत्पादादित्रितयकस्पना नोपपद्यते क्रियापूर्वको हि पटादीनामुत्पादो विनाशश्च लोके दृष्ट इति। तम्न युक्तं-क्रियानिमित्तोत्पादविनाशाभावेऽपि धर्मादीनामन्यथा तदुपपत्तः। तद्यथा-द्विविध उत्पादो विनाशश्च भवति—स्वनिमित्तः परनिमित्तश्चेति । स्वनिमित्तस्तावदनन्तानामगुरुलघुगुणानां सर्वश्रवीतरागाप्तप्रणीतागम-प्रामाण्यादभ्युपगम्यमानानां पद्स्थानपतितया वृद्धया हान्या च वर्तमा-नानां स्वभावादेषामुत्पादो व्ययश्च सम्भवति। परप्रत्ययोप्यश्वादिगतिस्थि-त्यवगाहनहेतुत्वात् क्षणे क्षणे तेषां भेदात्तं इतृत्वमपि भिद्यत इति इत्वा परप्रत्ययापेक्ष उत्पादो विनाशश्च व्यवहियते । अथ मतमेतद्धर्मादीनि स्वयं निष्क्रियाणि। ततः कथं जीवपुद्गलानां क्रियानिमित्तानि भवेयुः? सिकयाणि हि जलादीनि मत्स्यादीनां गत्यादिनिमित्तानि रद्यानीति । तद्प्यसत् – बलाधानमात्रत्वादिन्द्रियवत् । यथा द्रप्टु-मिच्छोरात्मनो रूपोपलब्धौ चक्षुरिन्द्रियं बलमात्रमादधाति न तु तथा रूपोपलम्भनसामर्थ्यमस्ति —इन्द्रियान्तरोपयुक्तस्यात्मनस्त-दभावात्। यथा चायुषः सङ्ख्यादात्मनि दारीराश्चिष्कान्तेपीन्द्रियं रूपा-द्युपलष्धौ समर्थं न भवति । ततो शायते आत्मन पवैतत्सामर्थ्यमिन्द्रि-याणां तु बलाधानमात्रहेतुत्वमिति। तथा स्वयमेव गतिस्थित्यवगाहन-पर्यायपरिणामिनां जीवपुद्रलानां धर्माधर्माकाराद्रव्याणि गत्यादिनिष्रेत्ती बलाधानमात्रत्वेन विविश्वतानि न तु स्वयं क्रियापरिणामीनीति । तर्देत-इव्यशक्तिस्वाभाव्यादवसीयते। कालोऽपि निष्क्रियोऽस्ति। स च वश्यमा- णत्वान्नेहामिसम्बध्यते । चदाव्यस्याभिहितानन्तरैकद्रव्यनिष्क्रियत्वनिय-मार्थत्वात् । अतो धर्माधर्माकाशानां निष्क्रियत्वनियमाज्जीवपुद्रलानां स्वतः परतश्च कियापरिणामित्वं सिद्धम्। अय जीवोऽपि सर्वगतत्वा कि किय इति चेन्न-तस्य कायप्रमाणत्वात्सर्वगतत्वां ऽसिद्धेः। तथा हि-काय-प्रमाण आतमा घटमहं वेचि पटमहं वेचीत्यहमहमिकया तस्य स्वदेह एवा-बाधबोधेनाध्यवसीयमानत्वात् । तन्तुसमवेतत्वेन तत्प्रमाणत्ववत्। ननु सर्वगत आत्मा द्रव्यत्वे सत्यमूर्तत्वादाकाशवदिति चेन्न-नैयायिकादिप्रसिद्धन मनसा व्यभिचारात्। तस्य द्रव्यत्वामूर्तत्व-स्वभावेऽपि सर्वगतत्वाभावात्। लोकपूरणकाले कायप्रमाणता व्यभिचार इति चेन्न-तत्कालेऽपि कार्मणकायप्रमाणत्वस्य सङ्गावात्। कार्मणकाय-योगकृतात्मप्रदेशप्रसारणोपसंहरणपूर्वकं हि लोकपृरणादिकम्। कार्मण-काययोगाभावे तद् नुपपत्तेमुकात्मवत् । मुक्तात्मनस्ति हि निष्क्रियत्वं स्था-दिति चेत्तन्न कर्मनिमित्तकियानिवृत्तावि मुक्तस्योर्ध्वगतेरभ्युपगमात्। तस्मादयमदोष एव - शरीरवियोगादात्मनो निष्क्रियत्वप्रसङ्ग वक्ष्यते चोत्तरत्र मुक्तानां क्रिया पूर्वप्रयोगादिभिः। पुद्रलानामपि क्रिया मिस्रसानिमित्ता प्रयोगनिमित्ता चेति द्वितयी वक्ष्यते । इत्यलमितिवस्त-रेण । अजीवकाया इत्यत्र कायग्रहणेन धर्माधर्मयोर्जीवस्य चानेकप्रदेश-त्वस्वनात्तत्यमाणावधारणार्थमाह—

## असङ्ख्याः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम् ॥ ८॥

सङ्ख्यानं सङ्ख्यागणनेत्यर्थः । तामितकान्ता ये तेऽसङ्ख्येयाः। न केनचित्सङ्ख्यातुं शक्यन्त इति यावत्। ति तदनुपलक्षेरसर्वञ्चत्वं प्राप्तमिति चेन्न। किं कारणम् ? तेन स्वरूपेणोपलम्भसम्भवात्। यथाऽनन्त-मनन्तात्मनोपलभमानस्य न सर्वञ्चत्वं हीयते तथाऽसङ्क्ष्येयमप्यसङ्क्ष्येयात्मनाऽवबुध्यमानस्य न सर्वञ्चत्वहानिरस्ति सर्वञ्चस्य यथास्थितार्थ-वेदित्वादिति। अज्ञघन्योत्कृष्टमत्रासङ्क्ष्येयं प्रमाणं गृह्यते। परमाणुस्थान-परिच्छेदात्प्रदिश्चन्ते प्रतिपाद्यन्त इति प्रदेशाः। वश्च्यमाणलक्षणो द्रव्य-परमाणुर्यावति क्षेत्रेऽवितष्ठते स प्रदेश इति व्यवह्रियते। धर्माधर्मेकजीवास्तुत्याऽसङ्क्षयेयप्रदेशा वेदितव्याः। तत्र धर्माधर्मे निष्क्रियौ लोका-काशमसङ्क्षयेयप्रदेशमभिव्याप्य स्थितौ । जीवस्तावत्प्रदेशोऽपि संद्दन

रणविसर्पणस्वभावत्वात्कर्मनिर्वर्तितशरीरमणुमहद्वाऽधितिष्ठस्तावद्वगाह्य वर्तते। लोकपूरणकाले तु मन्दरस्याधिश्चत्रवज्रपटलयोर्मध्ये जीवस्याष्टी मध्यप्रदेशा व्यवतिष्ठन्ते । इतरे प्रदेशा ऊर्ध्वमधिस्तर्यग्लोकं कृत्स्नं लोका-काशं व्याप्तुवन्ति । स्यान्मतं ते - एकद्रव्यस्य या प्रदेशकल्पना सा न पारमार्थिकीति।तम्न। किं कारणम ? मुख्यक्षेत्रविभागसद्भावात्। अन्यो हि घटावगाह्याकाश्रपदेश इतरावगाह्यश्चान्य इति यद्यन्यत्वं न स्यासदा काण्डपटवद्यगपन्नानादेशद्रव्यव्यापित्वं नोपपद्यते। अथ मतमंतत्—यदि मुख्य एव विभागोभ्युपगम्यते तर्हि निरवयवत्वं नोपपचत इति। तन्न। कि कारणम् ? द्रव्यविभागाभावात्--यथा घटो द्रव्यतो विभागवान्सा-वयवो न च तथैषां द्रव्यविभागोऽस्तीति निरवयवत्वं युज्यते सामान्य-विशेषापंक्षया पुरुपवदेकानेकप्रदेशत्वं प्रत्यनेकान्ताच नानाजीवापेक्षया-नन्तप्रदेशत्वमप्यस्तीत्येकप्रहणमिह क्रियते । एकश्चासौ जीवश्चेकजीवः। धर्मश्चाधर्मश्चेकजीवश्च धर्माधर्मैकजीवाः । असङ्ख्येयप्रदेशा धर्माधर्मैक-जीवा इति लघुनिर्देशेन सिद्ध प्रदेशा इति मेदकरणमुत्तरार्थम्। द्रव्यप्रधाने हि निर्देशे स्ति प्रदेशानां गौणत्वादुत्तरत्राभिसम्बन्धो न स्यात्। अथा-काशस्य कति प्रदेशा इत्यत आह-

#### आकाशस्याऽनन्ताः ॥९॥

अन्तोऽवसानमित्यर्थः। न विद्यतेऽन्तो येषां तेऽनन्ता इत्यन्यपदार्थदृत्या प्रत्यासन्नाः प्रदेशा गृह्यन्ते। ते चाकाशस्य वेदितव्याः। न चासङ्ख्येयानन्तयोरिवशेष इति वक्तव्यम् – तयोर्भेदस्य प्रागेवोक्तत्वात्। स्यान्मतं
ते—सर्वज्ञेनानन्तं परिन्छिन्नं वा स्यादपरिन्छिन्नं वा?। यदि परिच्छिन्नं
तर्बुपलन्धावसानत्वादनन्तत्वमस्य हीयते। अथाऽपरिच्छिन्नं तर्हि तत्वक्रपानवबोधात्सर्वज्ञत्वं न स्यादिति। तन्न। किं कारणम्? अतिशयज्ञानदृष्टत्वात्। यत् श्लायिकमःतिशयवदनन्तानन्तपरिमाणं च केविलिनां ज्ञानं
तेन तदनन्तमवबुध्यते साक्षात्। तदुपदेशात्पुनरितरैरस्पष्टज्ञानेनिति न
सर्वज्ञत्वहानिः। न च तेन परिच्छिन्नमिति कृत्वा सान्तं तदिति वक्तव्यं—
स्वयमनन्तेनानन्तिर्मित ज्ञातत्वात्। इदानीं पुद्रलानां प्रदेशपरिमाणावधारणार्थमाह—

## सङ्ख्येयासङ्ख्येयाश्र पुद्रलानाम् ॥ १० ॥

सङ्ख्येयाश्चाऽसङ्ख्येयाश्च सङ्ख्येयाऽसङ्ख्येयाः । चरान्दः प्रकृता-नन्तसामान्यसमुखयार्थस्तेन परीतानन्तं युक्तानन्तमनन्तानन्तमिति त्रिविधमप्यनन्तमनन्तसामान्येऽन्तर्भृतं गृह्यते। परमाणुस्कन्धभेदेन पुद्ग-लानामनन्तप्रकारत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्। ततः केषाश्चित् द्वधणुकादीनां सङ्ख्येयाः प्रदेशाः । केषाश्चिदसङ्ख्येयाः । परेषामनन्ताः । केषाश्चित्व-नन्तानन्ता इति कथ्यन्ते । अथ मतमेतत् --असङ्ख्यातप्रदेशो लोकोऽनन्ता-नामनन्तानन्तानां च पुद्रलानामधिकरणमिति विरोधस्ततो नानन्तमिति। तम्र। किं कारणम्। सूक्ष्मपरिणामावगाहनसामर्थ्यात्। परमाण्वादयो हि पुद्रलाः सूक्ष्मभावेन परिणता एकैकस्मिन्नप्याकाशप्रदेशेऽनन्तानन्ता अव-तिष्ठन्ते । अवगाहनसामर्थ्यमप्येषामव्याहतमस्ति येनैकैकस्मिन्नपि प्रदेशेऽ-नन्तानन्तानामवस्थानं न विरुध्यते । किञ्ज नायमेकान्तोऽस्ति अल्पेऽधि-करणे महद्द्यं नावतिष्ठत इति। कुतः ? सङ्घातिवशेषेण बहूनामपि पुद्रला-नामल्पेऽपि क्षेत्रेऽवस्थानदर्शनात् संहतविसर्पितचम्पकादिगन्धादिवत्-यथार्षे कुड्मलावस्थे चम्पकपुष्पे सृक्ष्मप्रचयपरिणामात् संहताश्चम्पकपुष्प-गन्धावयवास्तद्यापिनो बहवोऽवितष्ठमाना दृष्टाः। तस्मिन्नेव विकसिते तु स्थुलप्रचयपरिणामाद्विनिर्गताश्चम्पकगन्धावयवाः सर्वदिद्धाण्डलव्यापिनो दृष्टाः। यथा वाल्पे करीषपटले दारुपिण्डे च प्रचयविशेषावगाढाः सन्तः पुद्रला अग्निना दश्चमानाः प्रचयविशेषेण धूमभावेन दिखाण्डलव्यापिनोऽपि दृष्टाः तथाऽल्पेऽपि लोकाकाकेऽनन्तानामनन्तानां च जीवपुद्रलानाम-वस्थानमिति नास्ति विरोधः । पुद्रलानामित्यविशेषवचनात्परमाणोरपि सप्रदेशत्वप्रसङ्गे तत्प्रतिषेधार्थमाह

### नाणोः ॥ ११ ॥

अणोः प्रदेशा न सन्तीति वाक्यशेषः। कुतो न सन्तीति चेदुच्यते— प्रदेशमात्रत्वादाकाशैकप्रदेशवत् । तस्य द्वधादिसङ्क्ष्येयासङ्क्षयेयाऽनन्त-प्रदेशमेदाम्युपगमे परमाणुव्यपदेशानुपपत्तेश्च । क पुनरवगाहो धर्मादि-द्वव्याणामित्युत्सर्गतः प्राह—

### लोकाकाशेऽवगाहः ॥ १२ ॥

प्रसिद्धाविधना लोकेन परिच्छिन्नमाकाश्यसङ्ख्येयप्रदेशं लोका-काशम्। तस्मिन् द्रव्याणामवगाहोऽवस्थानिमिति वेदितव्यम्। आकाशस्य परममहत्त्वान्नान्य आधारोऽस्तीति खाधारं तत्प्रसिद्धम्। तथा च सत्यपरा-पराधारकरपनयाऽनवस्थादोषानुषङ्को न स्यात्। एवंभृतनयादेशान्तु सर्व-द्रव्याणि परमार्थतया स्वप्रतिष्ठान्येवाऽन्योन्याधारत्वस्य सर्वस्य व्यवहार-नयापेक्षत्वात्। तत्र ध्रियमाणानामवस्थानमेदसम्भवाद्विशेपावधारणार्थ-माह—

# धर्माऽधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३॥

घर्मधाधर्मध्य धर्माधर्मी । तयोधर्माधर्मयोरवगाह इत्यनेनाभि-सम्बन्धः। लोकाकाशे इत्यनुवर्तते। कृत्स्ववचनं निरवशेषलोकाकाशव्याप्ति-प्रदर्शनार्थम् । यथा गृहैकदेश घटस्यावस्थानं न तथा धर्माधर्मयोलीका-काशेऽवगाहः। किं तर्हि — तिलेषु तैलविश्वरवशेषे । धर्माऽधर्मी हि लोका-काशमशेषं नैरन्तर्येण ज्याप्य स्थितौ । कथं धर्माऽधर्माकाशानां परस्पर-प्रदेशाऽविरोध इति चेदमूर्तत्वादिति ब्रूमः। मृर्तिमन्तोऽपि केचि ज्ञलभस्म-सिकतादय एकत्राविरोधेनावित्रष्टन्तं किमुतामूर्तीनि धर्माऽधर्माकाशानी-ति नास्त्येषां परस्परं प्रदेशविरोधः। तथा पारिणामिकानादिसम्बन्धत्वाच्च तेषामन्योन्यप्रदेशाविरोधः सिद्धः। इदानीं पुद्रलानामवगाहनविशेषप्रति-पत्त्यर्थमाह—

### एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुत्रलानाम् ॥ १४॥

एकश्चासी प्रदेशश्चेकप्रदेशः। स आदियेषां द्वित्रचतुःसङ्क्षयेया-सङ्क्षयेयानां प्रदेशानां ते एकप्रदेशादयो लोकाकाशस्य प्रदेशास्तेष्वेक-प्रदेशादिष्ववयवेन विग्रहः समुदायः समासार्थस्तेनैकप्रदेशस्योपलक्षण-भृतस्याप्यन्तर्भावो भवति । भाज्यो विकल्प्यो भजनीयः पृथक्कतेष्यो विभाज्य इत्यनर्थान्तरम्। कः पुनरसावनुवर्तमानोऽवगाहः ? पुद्रलाना-मिति सामान्यनिर्देशादेकद्वित्रिचतुःसङ्क्षयेयासङ्कृषयेयाऽनन्तानां परमाण्नां

द्यणुकादिस्कन्धानां च प्रहणम् । लोकाकारो इत्यनुवर्तते । तस्यार्थवशात् षष्ठयन्तविपरिणामः । तद्यथा-लोकाकाशस्यैकस्मिश्चेव प्रदेशे एकस्य परमा-णोरवगाहः। द्वयोः परमाण्वोर्बद्धयोरवद्धयोश्चैकस्मिन् द्वयोश्चाकाशप्रदेशयो-रवगाहः। त्रयाणां परमाणृनां बद्धानामबद्धानां चैकत्रोभयत्र त्रिषु चाकादा-प्रदेशेष्ववगाहः। एवं सङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तानां परमाणुनां स्कन्धानां चैक-सङ्ख्येयासङ्ख्येयप्रदेशेषु लोकाकाशेऽवस्थानं प्रत्येतव्यम्। स्यान्मतं ते-मृर्तिमदनेकपुद्गलानामेकप्रदेशेऽवस्थानं विरुध्यते प्रदेशस्य विभागवत्व-प्रसङ्गादवगाहिनामेकत्वप्रसक्तेश्चेति । तन्न युक्तम् । कुतः ? उक्तत्वात् । उक्तं स्त्रत्र प्रचय विशेषादि भिर्हेतु भिरेकत्रावस्थानं भवतीति । एकापवरकेऽ-नेकप्रकाशावस्थानदर्शनाम्न विरोधः 1 सिध्यति । यथैकस्मिन्नपवरके बहवः प्रकाशा वर्तन्ते । न चापवरकक्षेत्रस्य विभागो नाप्यूकक्षेत्रावगाहि-त्वात्तेषां प्रकाशानामेकत्वमुपलभ्यते । तथैकस्मिन्प्रदेशऽनन्तानामपि स्कन्धानां सुक्षमपरिणामादसङ्करेण व्यवस्थानं न विरुध्यते । किं च प्रतिनियतद्रव्यस्वभावानां प्रेरणानईत्वाद्भितृणादीनां दहनदाह्यत्वादि-शक्तवत् । मृतिंमत्वेप्यवगाहनस्वभावत्वादेकस्मिन्नपि प्रदेशे बहुना-मवस्थानं न विरोधाय कल्पते। सर्वज्ञवीतरागाप्तप्रणीतागमप्रामाण्या-श्रोक्तोऽवगाहो वेदितव्यः। सूक्ष्मनिगोतावस्थानवत्-यथा एकनिगोत-जीवशरीरेऽनन्ता निगोतजीवास्तिष्ठन्त साधारणाहारप्राणापानजीवित-. मरणत्वात्साधारणा इत्यन्वर्थसंज्ञा इत्यतदागमप्रामाण्यादवसीयते तथाव-गाहोप्यवसेयः। तथा चोकं

ओगाढगाढणिचिदो पोग्गलकाए हि सब्बदो लोओ। सुद्धुमे हि बादरे हि अणन्ताणन्ते हि विविहे हि॥ इत्यवमादीति। अथ जीवानामवगाहः कथमित्यत आह—

## असञ्ज्ञचेयभागादिषु जीवानाम् ॥१५॥

लोकाकाशस्यासङ्ख्येयानां भागानामेको भागोऽसङ्ख्येयभागः। सोऽसङ्क्ष्येयभाग आदिर्येषामसङ्ख्येयभागानां तेऽसङ्क्ष्येयभागादयस्तेष्व. सङ्ख्येयभागादिषु। अवयवेन विग्रहः समुदायो वृत्त्यर्थः। तेनैकस्यासङ्ख्येयः

<sup>1</sup> विधु + संराद्धी - संराद्धि निष्पत्तिः.

मागस्यापि प्रहणम्। उक्तलक्षणा जीवाः। भाज्योऽवगाह इति वर्तते। एते-नैवमिभसम्बन्धो व्याख्यायते-लोकस्य प्रदेशा असङ्ख्येया भागाः इताः। तत्रैकस्मिन्नकुलाऽसङ्ख्येयभागमात्रे लोकाकाशस्यासङ्ख्येयभागे सर्वज्ञधन्य-शरीरभाजो जीवस्यावगाहो भवित । कस्यचिज्जीवस्यैकद्वित्रिचतुरादि-प्रदेशाधिकेऽकुलासङ्ख्येयभागमात्रेऽवगाहः। एवं द्वित्रिचतुरादिसङ्ख्येयेष्व-प्यसङ्ख्येयभागेष्वासर्वलोकात्समुद्धातकालेऽवगाहो वेदितव्यः। स्यान्मतं ते —कस्मिन्नप्यसङ्ख्येयभागे प्रदेशा असङ्ख्येयाः। द्वित्रिचतुरादिष्व-प्यसङ्ख्येया एव। ततो जीवानामवगाहभेदो न प्राप्नोतीति। तन्न युक्तम-सङ्ख्येयस्यासङ्ख्येयविकल्पत्वात्। अजधन्योत्कृष्टासङ्ख्येयस्य ह असङ्ख्येया विकल्पा भवन्त्यतोऽवगाहविशेषो जीवानां सिद्धः। धर्माऽधर्मपुद्रल-जीवानां कृत्स्रलोकावगाहिवशेषो लोकाकाशसमानपरिमाणप्रदेश-त्वाद्धर्माधर्मवदिति कृतस्तस्यासङ्ख्रयेयभागादिषु वृत्तिघटत इति। तिन्निराकरणार्थमाह—

# प्रदेशसंहारविसपीम्यां प्रदीपवत् ॥ १६॥

परमाणुमात्रं क्षेत्रं प्रदेशः । स्क्ष्मशरीरनामकर्मोदयवशादुपासं स्क्ष्मशरीरमधितिष्ठतः ग्रुष्कचर्मवत्सङ्कोचनं प्रदेशानां संहारः । बादरशरीरनामकर्मोदयवशादुपात्तं बादरशरीरमधितिष्ठतो जलतैलवत्प्रसारणं विसर्पः । संहारश्च विसर्पश्च संहारविसर्पौ । प्रदेशानां संहारिवसर्पौ प्रदेशसंहारिवसर्पौ । ताभ्यां प्रदेशसंहारिवसर्पौभ्यामात्मनो लोकस्या-सङ्क्ष्यभागावगाहित्वम् । समुद्धातकाले त्वसङ्क्ष्यभागावगाहिता सर्वलोकव्यापिता वा न विरुद्ध्यते प्रदीपवत्।यथा निरावरणव्योमदेशावधृतप्रकाश-एरिमाणः प्रदीपः शरावकुडवापवरकाद्यावरणवशात्तत्परिमाणप्रकाश उपलभ्यते तथा प्रदेशसंहारिवसर्पाभ्यामसङ्क्ष्ययभागादिपरिच्छित्तिवृत्ति-रात्मनो वेदितव्या । अथ मतमेतत्—यदि संहरणविसर्पणस्वभावो जीवस्तर्हि प्रदीपादिवदेवास्यानित्यत्वं प्राप्नोतीति । तन्न-तथेष्ठत्वात् — इष्टमेवास्माभिरात्मनः कार्मणशरीरापादितप्रदेशसंहारिवस्तारपर्याया—देशादिनत्यत्वमिति।तथा प्रदीपादेः सङ्कोचिवकासस्वभावत्वेऽपि कपद्रव्य-

सामान्यार्थादेशा शिल्यत्ववदातमनो ऽपि द्रव्यार्था देशा शिल्यत्विमध्यते । न च सावयवत्वात्मदेशसंहार विसर्पवत् संसारिणः सदेहजीवस्य घटा दिव-च्छेदन मेदना दिमिः प्रदेश विसरणमस्ति । कुत इति चेदुच्यते—तस्य बन्धं प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षण मेदादन्यत्वमापद्यमानस्यामूर्तस्वभावापरित्यागात् । किञ्च—द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयद्वयवशात्मदेश संहार विसर्पण व त्वस्य सावयवत्वस्य च सद्भावमसद्भावं च प्रत्यनेकान्त इति परोक्त सकल दोषाभावः । अत्र कश्चिदाह—यदि पदार्थानां विशेषलक्षणसद्भावान्नानात्वास्तित्वे स्यातां तर्हि धर्माधर्मयोः कि विशेषकरं तदस्तित्वसाधकं च लक्षणमिति । उपकार इति ब्रूमस्तमेवाह—

## गतिस्थित्युपग्रही धर्माधर्मयोरुपकारः ॥ १७॥

गमनं गतिः। स्थानं स्थितिः। जीवपुद्रलद्रव्याणां बाह्याभ्यन्तर-हेतुसिश्चधाने सति परिणममानानां देशान्तरप्राप्तिहेतुः परिणामो गति-रित्युच्यते । तेषामेव स्वदेशादप्रच्यवनहेतुर्गतिनिवृत्तिरूपा स्थितिरव-गन्तव्या । गतिश्च स्थितिश्च गति स्थिती । उपग्रहो द्रव्याणां राक्तवन्तरा-विभीवे कारणभाव इत्यर्थः। तस्य च गतिस्थित्योर्भेदात्तत्सामानाधि-करण्याद्भेदसिद्धिद्वित्वनिर्देश उपपद्यते । कथं सामानाधिकरण्यमिति चेदुपगृह्येते उपग्रहाविति कर्मण्यलो विधानात्ततो गतिस्थिती पवोपग्रही गतिस्थित्युपग्रहाविति कर्मधारयः । धर्मश्चाधर्मश्च धर्माधर्मौ तयो-र्धर्माधर्मयोः । अत्र करोतिकियायाः कर्तृत्वविवक्षया कर्तरि पष्टीनिर्देशः । उपकारः कार्यमुच्यते । स चोपकारदाब्दः कर्मसाधनः, कर्मणि घञ्जो विधानात् । तस्य सामान्योपक्रमे एकवचननिर्देशः। धर्माधर्मयोः क उपकार इत्युक्ते गतिस्थित्युपग्रहाविति पश्चाद्विशेषसम्बन्धात्। अथवोप-प्रहराब्दो भावसाधन-उपग्रहणसुपग्रह इति भावेऽलो विधानात्। तथोप-कारशब्दोऽपि भावसाधन—उपकरणमुपकार इति भावे घन्नो विघानात्। तदा गतिस्थित्योरुपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहाविति पष्ठीलक्षणस्तत्पुरुषः क्रियते । तर्हि भावस्यैकत्वादुपग्रहशब्दादेकवचनं प्राप्नोतीति चेन्न-गतिस्थितिमेदात्तद्भेदसद्भावे द्विवचननिर्देशोपपत्तः। स च द्विवचन-निर्देशो धर्माधर्माभ्यां सह यथासङ्ख्यप्रतिपत्त्यर्थः । एकवचने हि सति यथा भूमिरेकैवाश्वादीनां गतिस्थित्योरुपब्रहे वर्तते तथा धर्म एक एव

जीवपुद्रलानां गतिस्थित्योरुपप्रहं कुर्यात्तथाऽधर्मोपीत्ययमधीं गम्येत। न चैवमन्यतरस्य वैयर्थ्यमिति वक्तव्यं लोकेऽनेकसहायकारणदर्शनात्। तेनैतदुक्तं भवति—जीवपुद्गलानां सक्तत्स्वयमेव गतिपरिणामिनामप्रेरक-बाह्यसाधारणोपग्रहकारणत्वेनानुमीयमानो धर्मास्तिकायस्तेषामेव स्वय-मेव युगपत् स्थितिपरिणामिनां बाह्यसाधारणोपप्रहाश्रयकारणत्वेनानु-मीयमानोऽधर्मास्तिकायः। सर्वगतौ चैतौ सर्वत्र तन्कार्यद्र्शनादिति। ननूपग्रहोप्युपकार एवोच्यते । ततस्तदर्थस्योपकारवचनेनैव लब्धत्वा-दुपग्रहवचनमनर्थकम् । तेन गति स्थिती धर्माधर्मयो हपकार इत्यस्तु लघु-त्वादि ति । सत्य-यथासङ्ख्यनिवृत्त्यर्थमुपब्रहवचनं क्रियते । अन्यथा जीवा-नामेव गतिपरिणामोपकारो धर्मस्य स्यान्न तु पुद्रलानाम् । पुद्रलानामेव स्थितिपरिणामोपकारस्यादधर्मस्य न तु जीवानामिति यथासङ्ख्यं प्रतीयते। व्याख्यानादिष्टसंप्रत्यये च गौरवं स्यादिति सुखप्रितपत्त्यर्थमुपप्रहवचनं कृतम् । तत्रैवमुच्यते —विवादापन्नाः सकलजीवपुद्रलाश्रयाः सकद्गतयः साधारणवाद्याप्रेरकनिमित्तापेक्षा युगपद्गाविगतित्वादेकसरःसलिलाश्रया-नेकमत्स्यादिगतिवत् । तथा सकलजीवपुद्रलस्थितयः साधारणवाह्याश्रय-हेत्वपेक्षा युगपद्भाविस्थितित्वादेककुण्डाश्रयवदरादिस्थितिवत् । यत्तत्सा-धारणं बाह्यं निमित्तं स धर्मोऽधर्मश्चेति निश्चीयते । न चाकाशं साधारणं निमित्तं तद्गतिस्थितीनां सर्वत्र भावादिति वक्तव्यं तस्यावकाशिनिमित्त-त्वेन वक्ष्यमाणत्वात् । अथैकमेवाकाशमनेककार्यनिमित्तं भविष्यतीत्युच्यते तक्षेनेक¹सर्वगतकाळादिद्रव्यपरिकल्पनमनर्थकतामियात् । प्रत्ययस्य कालकार्यस्य बुद्धवादेरात्मकार्यस्य इदमितः पूर्वेणेत्यादिप्रत्ययस्य दिकार्यस्य अन्वयक्षानस्य सामान्यकार्यस्य च इहेदमिति प्रत्ययस्य सम-वायकार्यस्यापि नभोनिमित्तत्वोपपत्तेस्तस्य सर्वत्र सर्वदा सद्भावात् । अथ कार्यविशेषात्कालादिनिमित्तभेदव्यवस्थाऽभ्युपगम्यते तर्हि तत एव धर्मादिनिमित्तमेदव्यवस्थाप्यभ्युपगन्तन्या—सर्वथा विशेपाभावात् । किं च धर्माधर्माऽनभ्युपगमे सर्वत्राकारे। सर्वजीवपुद्रलगतिस्थितप्रसङ्गा-होकालोकव्यवस्था न स्यात्। ततो लोकालोकव्यवस्थाऽन्यथाऽनुपपत्त-र्धर्माधर्मास्तित्वसिद्धिः। नापि कालहेतुकाः सर्वजीवपुद्रलगिनिस्थतयः, कालस्य वर्तनादिहेतुत्वेन व्यवस्थितत्वात्। तर्हि पुण्यापुण्याख्याद्यम्

<sup>1</sup> नैयायिकमनापेक्षया सर्वगतत्वमाकाशकालदिगात्ममनसाम्.

निमित्ताः सन्तु गमनस्थानपरिणामिपदार्थगितिस्थितय इति चेश्व—पुद्रलानामदृष्टाभावात्तासामभावप्रसक्तेः। ये यदात्मोपभोग्याः पुद्रलास्तद्गतिस्थितयः सदात्माऽदृष्ट्वनिमित्ता इति चेत्तर्द्यसाधारणं निमित्तमदृष्टं तासां
स्यात्प्रतिनियतात्माऽदृष्ट्य प्रतिनियतद्वव्यगितिस्थितिहेतुत्वसिद्धः। न च
सर्वथा वत्विष्टं तासां जलपृष्टिव्यादेरिव दृष्ट्यतिस्थितिनिमित्तस्याप्यसाधारणस्यापीष्टत्वात्। साधारणं तु सहकारिकारणं धर्मोऽधर्मश्चैव।
ततः प्रमाणसिद्धजीवपुद्रलसाधारणगितिस्थित्यन्यथानुपपत्तेर्धर्माधर्मयोः
प्रसिद्धिरित्यलमितविस्तरेण । आकाशस्योपकारः कोऽस्तित्वसाधन
इत्याह—

#### आकाशस्यावगाहः ॥ १८॥

आकादाराब्दो ब्याख्यातार्थः। अवगाहोऽनुप्रवेदा इत्यर्थः। अव-गाहराब्दस्तु भावसाधनोऽवगाहनमवगाह इति । असर्वगतद्रव्याणां परस्परमनुप्रवेशनिक्रयायाः स्वयं कर्तृभावमास्कन्दतां सर्वावकाशदान-समर्थाकाशे योऽवगाहः कार्यं तदाकाशस्यास्तित्वं साधयतीति समुदा-यार्थः । तथाहि युगपत्सर्वद्रव्यावगाहः साधारणकारणापेश्नः सर्व-साधारणावगाहनत्वान्यथानुपपत्तः। यच वाह्यमप्रेरकं साधारणकारणं तदाकाशमवबोद्धव्यम्। अथ मतमेतन् मधुनि सर्पिपोऽवगाहो, भस्मनि जलस्यावगाहो, जले चाश्वादेरवगाहो यथा दृप्रस्तथैवालोकतमसोर-शेषार्थावगाहघटनाम्नास्मादाकाशं सिध्यतीति । तन्न युक्तिमन्-आलोक-तमसोरपि नभसोऽसम्भवेऽवगाहानुपपत्तेः। शब्दात्तद्वणादाकाशसिद्धिः भीविष्यतीति चेम्न -तस्य पुद्रलपर्यायत्वेन वक्ष्यमाणत्वात् । स्यान्मतं ते-यथा जलमवगाहते हंस इत्यत्र गमनपरिणतस्य हंसस्य जलावगाहन-क्रियायाः कर्तृत्वोपपत्तर्जलहंसयोरनादिः सम्बन्धो नास्ति। तथाकाशं धर्माधर्माववगाहेते इत्यभ्युपगमादनादिसम्बन्धो निवर्तत इति । तम्र युक्तम्। किं कारणम् ? निष्कियत्वादनयोरुकावगाहस्यौपचारिकत्वात्। कुतस्तर्ह्यपचार इति चेद्वयाप्तिसङ्गावादाकाशस्य सर्वगतत्ववत्। यथा गमनाभावे सर्वगतमाकाशमित्युच्यते व्याप्तिसद्भावात्तथा मुख्यावगाहना-भावेऽपि लोकाकारो सर्वत्र व्यामिद्दीनाद्व खर्वाह्यते धर्माधर्मयोलींका-काशेऽवगाह इति । अथ मतमेतत् युतसिद्धानां लोके आधाराधेयभावो

<sup>ो</sup> अवृष्टम्.

दृष्टो यथा कुण्डबदरादीनाम्। आकाराधर्माधर्माः पुनरयुतसिद्धा अप्राप्ति-पूर्वकप्राप्तयभावात् । तस्मादेषामाधाराधेयभावो नोपपद्यत इति । तद-युक्तम् । किं कारणम् ? तत्राप्याघाराघेयभावस्य दर्शनात् । यथा युत-सिद्धयभावेऽपि पाणौ रेखा घटे रूपमित्यादिष्वाघाराधेयभावो दष्टस्तथा लोकाकारो धर्माधर्मावित्यादिष्वप्याधाराधेयभावसि देन विरुध्यते । किं वानेकान्तात्तित्विविदितव्या । तद्यथा-पर्यायार्थिकगुणभावे द्रव्यार्थिक प्राधान्याद्वययोत्पादाभावे स्यादनादिसम्बन्धावयुतः सद्धौ च धर्माधर्मौ। द्रव्यार्थिकगुणभावे पर्यायार्थिकप्राधान्यात्पर्यायाणां व्ययोदयसङ्गावातस्या-न्नानादिसम्बन्धौ नायुतसिद्धौ चेत्यादि योज्यम् । ततः कथंचिदेवाव-गाह आधाराधेयभावस्य सिद्धो भवति । जीवपुरलानां तु सक्रियत्वा-न्मुख्योऽवगाहो वेदितव्यो यथा जले हंसस्येति । स्यान्मतं ते-यद्याकाश-स्यावकाशदानसामर्थ्यमस्ति तर्हि तस्य सर्वत्र भावानमूर्तानां परस्परप्रति-घातो न स्यत्। दृश्यते च वज्रादिमिलीष्टानां भित्त्यादिभिश्च गवादीनाम्। ततोऽस्यावकाशदानसामर्थ्यं हीयत इति । तन्न युक्तं-स्थूलानामन्योन्य-प्रतिघातोपपत्तेः। स्थूला हि परस्परनः प्रतिहन्यन्ते न सूक्ष्मास्तेपाम-न्योन्यप्रवेशशक्तियोगाम्न तस्य नावतावकाशदानसामर्थ्यं हीयत इति। तह्यलोकाकाशेऽवगाहिनामभावादवगाहस्य तल्लक्षणस्याभावस्तदभा-वाश लक्ष्यस्य नभसोप्यभावप्रसङ्ग इति चेश्व-स्वभावापरित्यागात्। यथा हंसस्यावगाहकस्याभावेष्यवगाहत्वं जलस्य न हीयते तथाऽवगाहिनाम-भावेऽपि नालोकाकाशस्यावकाशदानसामर्थ्यहानिरित्यलमितप्रश्चेन । उपकारप्रकरणाभिसम्बन्धेन शरीराद्यारम्भकसूक्ष्मपुद्गलास्तित्वसिद्धिनि बन्धनं कार्यमाह-

### श्वरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्रलानाम् ॥ १९ ॥

श्रीरं च वाक्च मनश्च प्राणश्चापानश्च शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः। उपकार इत्यनुवर्तते। ततश्च वक्ष्यमाणलक्षणानां पुद्रलानामुपादानसह-कारिरूपाणां शरीराद्यः कार्यरूपा अस्तित्वं साध्यन्तीति सङ्क्षपः। तद्विस्तरः पुनरयमुच्यते—तत्र शरीराण्योदारिकादीनि स्थूलसूक्ष्माणि प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरूपाणि पञ्चोक्तानि। तत्र च यानीन्द्रियप्रत्यक्षाणि तत्र विवादाभावान्न तद्थींयं स्त्रारम्भः, किं तर्हि—जीवं प्रत्युपकारजनक-

स्क्ष्मपुद्रलसिद्धधर्थः। तथाहि-शरीरं तावत्पुद्रलकार्ये स्पर्शादिमत्वा-द्धादिवत्। अथ मतमेतत् – कार्मणं शरीरमपौद्गलिकमनाकारत्वादिति। तद्युक्तं-मृतिमत्सम्बन्धेन विपच्यमानत्वाद्रीद्यादिवत् । यथा वीद्या-दीनामुद्दकादिद्रव्यसम्बन्धप्रापितपाकानां पौद्रलिकत्वं दृष्टं तथा कार्मणमपि गुडकण्टकादिमूर्तिमद्दव्योपनिपाते सति विपच्यमानत्वा पौद्रलिकमित्य-वसीयते । न ह्यमूर्ते किंचिन्मृतिमत्सम्बन्धे सति विपच्यमानं दृष्टमिति । वाग्द्विधा-भाववाग्द्रव्यवाक्चेति । तत्र भाववाक् चेतनपर्यायरूपा वीर्यान्तरायमतिश्चतन्नानावरणपुद्गलाङ्गोपाङ्गनामपुद्गललाभनिमित्तत्वादुप-चारतः पौद्रलिकी - पुद्रलस्य निमित्तस्याभावे तहुत्यभावात् । भाव-वचनसामध्योंपेतेन क्रियावतात्मना प्रेयमाणाः पुद्रला वाक्वेन विपरिणमन्त इति पुद्गलोपादाना द्रव्यवाकथ्यते । तथा हि—द्रव्यवाक्पुद्गलपर्यायः सामान्यविशेषत्वे सति बाह्येन्द्रियविषयत्वाद्गन्धादिवत्। वाह्येन्द्रियं तु वाची ब्राहकं श्रोत्रमेव न चक्षुरादि। यथा ब्राणब्राह्य गन्धद्रव्ये तद-विनाभाविनः सन्तोऽपि रसादयो घाणेन नोपलभ्यन्ते तथा श्रोत्रविषयः शब्दोऽपि शेषेन्द्रियैर्न गृह्यते । पुनः कस्माद्वाङ्न गृह्यत इति चेन्न-विशी-र्णत्वात्तिं इद्व्यवत्। यथा ति इद्व्यं चक्षुषोपलब्धं विष्विग्विशीर्णत्वात् पुनर्न दृश्यते तथा श्रोत्रेणोपलब्धा वागपि विष्वग्विशीर्णा पुनर्न श्रृयत इत्यदोषः। स्यानमतं ते —अमूर्तः शब्दोऽमूर्ताकाशगुणत्वादिति। तन्न । किं कारणम् ? मृर्तिमद्गहणप्रेरणावरोधदर्शनात् । मृर्तिमता ताविदिन्द्रियेण शब्दो गृह्यते। न वामृर्तः कश्चिदिन्द्रियग्राह्योऽस्ति। प्रेर्यते च मृतिंमता पवनेनार्कतृलराशिवत् दिगन्तरस्थेन याह्यत्वात् । न चामूर्तस्य मूर्तिमता प्रेरणं युज्यते । अवरुध्यंत च शब्दः 1 तृणविलादिभिः कुल्याजलवत् । न चामूर्ते किंचिनमृतिमताऽवरुध्यमानं दृष्टम् । तथा स्परीवद्रव्याभिघाता-च्छव्दान्तरानारम्भाभ्युपगमान्मुस्यावरोधसिद्धेः शब्दस्य मूर्तत्वसिद्धिः। तारकादिवद्भिभवादिदर्शनाम मूर्तः शब्दोऽवगन्तव्यः। यथा तारकादयो भास्करप्रभाभिभवानमृर्तिमन्तो दष्टास्तथा सिंहगजमेर्यादिशब्दैर्वृहद्भिः शकुनिरुतादयोऽभिभूयन्ते। तथा कंसादिषु पतिताः शब्दा ध्वन्यन्तरारममे हेतवो भवन्ति । गिरिगह्ररादिषु च प्रतिहताः प्रतिशब्दभावमास्कन्दन्ति । अथाऽमूर्तस्यापि विज्ञानस्य मृर्तिमद्भिः सुरादिभिराभिभवो दृश्यते । ततो

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> जलबिलादिभिः इति राजवासिके पाठः.

क्रानेन प्रकृतहेतोर्व्यभिचार इत्युच्यते । तद्य्ययुक्तं—विक्रानस्यापि क्षायो-पदामिकस्य कथञ्चित्त्मूर्तत्वाभ्युपगमात् । अन्यथाऽऽकादावत्तस्याभिभ-वाघटनात्। मनोऽपि द्वेधा-भावमनो द्रव्यमनश्चेति। भावमनो लब्ध्युपयो-गलक्षणं चेतनपर्यायः। तद्पि पुद्रलात्मकमनोवर्गणालम्बनत्वात्पौद्रलिकम्। द्रव्यमनश्च ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपरामलाभप्रत्यया गुणकोषविचार-स्मरणादिप्रणिधानामिमुख्यस्यात्मनोऽनुप्राहकाः पुद्गला वीर्यविशेषावर्जन-समर्थाः मनस्त्वेन परिणता इति कृत्वा पौद्रलिकम् । किंच द्रव्य मनः पुद्रलकार्यं द्रव्यकरणत्वेन ज्ञानसाधनत्वाश्वश्चरादिवदिति । युक्ति-वलाचास्य पौद्रलिकत्वसिद्धिः । वीर्यान्तरायक्कानावरणक्षयोपशमाक्को-पाङ्गनामकर्मीदयापेक्षेणात्मना उदस्यमानः कोष्ठयो वायुरुच्छ्वासलक्षणः प्राण इत्युच्यतं । तेनैवात्मना बाह्यो वायुरभ्यन्तरीक्रियमाणो निःश्वास-लक्षणोऽपान इत्याख्यायते । एतावप्यात्मानुचाहिणौ जीवितहेतुत्वात् । तथा मनसः प्राणापानयोश्च मूर्तिमत्वं प्रतिघातादिदर्शनात्। मनसस्ता-वत्प्रतिभयहेतुभिरशनिशब्दादिभिः प्रतिघातो दृश्यते सुरादिभिश्चाभि-भवः । हस्तपादादिभिरास्यसंवरणात्राणापानयोः प्रतिघात उपलभ्यते श्रेष्मणा चाभिभवः । न चामूर्तस्य मूर्तिमद्भिः प्रतिघातादयो भवेयुः। तथा प्राणापानौ पुद्रलारब्धौ स्पर्शवत्वाद्धटादिवदित्यनुमानाच प्राणा-पानयोः पौद्रलिकत्वसिद्धिः। प्राण्यक्रत्वादेकवद्भावः प्राप्नोति शरीरादि-पदानामिति चेन्न-अङ्गाङ्गिद्धन्द्वे तदभावात्। सांसारिकसुखादिकार्यत्वं च पुद्रलानां प्रतिपादयन्नाह—

### सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहश्च ॥ २०॥

द्रव्यादिवाह्यप्रत्यवद्यादन्तरङ्गसद्वेद्यक्रमोंद्याद्यात्मनः प्रीतिरूपः प्रसादः सुर्खामत्याख्यायते । बाह्यद्रव्यादिकारणवद्यादन्तरङ्गाऽसद्वेद्य-कर्मोद्याद्यात्मपरिणामः सङ्क्षेत्रप्रायो दुःखमिति कथ्यते । भवधारणकार-णायुराख्यकर्मोद्यापादितां भवस्थितिमाद्यानस्य जीवस्य पूर्वोक्तप्राणा-पान्तक्षणस्य कियाविद्याप्यश्चित्रच्या ऽविच्छेदो जीवितमिति परिभाष्यते । तस्यैव जीवितस्योच्छेदो जीवस्य मरणमित्युच्यते । सुखं च दुःखं च जीवितं च मरणं च सुखदुःखजीवितमरणानि । तान्येवोपप्रहः कार्यं सुख-दुःखजीवितमरणोपप्रहः । केषामिति प्रश्ने पुद्रह्यानामिति प्रकृतमेवामि-

सम्बध्यते। यदा सुखदुःखजीवितमरणोपप्रहाश्चेति पाठान्तरं तदा सुखा-दीन्युपप्रहो येषां ते सुखदुःखजीवितमरणोपप्रहा इत्यर्थवशाद्विभक्ति-परिणामेन सदसद्वेद्यायुःकर्मपुद्गलाः सुखाद्यपत्रहाश्च भवन्तीति व्याख्या-यते। नतु प्रकृतमुपप्रहवचनमस्ति तेन शरीरवाद्धानःप्राणापानैरचेतनैः सुखदुःखजीवितमरणैश्च चेतनात्मकैः कार्यविशेषैः पुद्रला जीवानुप-गृह्यन्तीत्यस्मिन्नर्थे प्रतिपादिते पुनरुपग्रहवचनमनर्थकमिति किं कारगम् ? पुद्गलानां परस्परोपग्रहप्रदर्शनार्थत्वात् । यथा धर्माधर्मा-काशानि परेषामेवोपप्रहं कुर्वन्ति न तथा पुद्रलाः। किं तर्हि -पुद्रलानां च पुद्रलकृत उपकारोऽस्तीति प्रतिपादनार्थं पुनरुपग्रहवचनं कृतम्। तद्यथा-कंसादीनां भस्मादीनि । जलादीनां कतकफलादीनि । अयःप्रभृतीनामुद-कादीनि च नैर्मल्यलक्षणमुपकारं कुर्वन्ति । स्यान्मतं ते – शरीरवाद्धानः-प्राणापानाः सुखदुःखजीवितमरणोपप्रहश्च पुद्रलानामित्येकमेव सूत्रं कर्तव्यं लघ्वर्थीम ते। तम्न। किं कारणम्? यथासङ्ख्यशङ्कानिवृत्त्यर्थत्वा-त्पृथग्योगकरणस्य। एकयोगे हि कृते रारीरवाड्यनःप्राणापानहेतवश्च-त्वारः। सुखदुःखजीवितमरणानि च फळानि चत्वारीति तेषां यथा-सङ्ख्यमनिष्टमाशङ्कथेत । तन्त्रिवृत्त्यर्थे पृथक्सूत्रीकरणम् । उत्तरसूत्रे सुखा-दिसम्बन्धनार्थं चेति। चशब्दश्रक्षुरादिसमुचयार्थः । तेन यथा शरी-राणि । पुद्गलकार्याणि तथा चक्षुरादीन्द्रियाण्यपीत्यवसेयम् । ततः सिद्ध-मेतत्-शरीरवर्गणादिवज्जीवस्य सुखादिजनकं कर्मापि पौद्रलिकं भवतीति। पवमजीवकृतमूपकारं प्रदृश्यं जीवकृतोपकारप्रदृशेनार्थमाह—

## परस्परोपग्रहो जीवानाम् ॥२१॥

परस्परशब्दः कर्मव्यतिहारविषयः। कर्मव्यतिहारश्च क्रियाव्यति-हार उच्यते। परस्परस्योपग्रहः कार्य परस्परोपग्रहः। उपकारस्य प्रस्तुत-त्वात्पुनरुपग्रहवचनं पूर्वोक्तसुखादिचतुष्ट्याभिसम्बन्धनार्थम्। तेन जीवानां स्वामिभृत्यादिभावेन वृत्तिः परस्परोपग्रहो वेदितव्यः। तद्यथा— स्वामी ताविद्यत्तत्यागादिना भृत्यानामुपग्रहे वर्तते। भृत्याश्च हितप्रतिपाद-नाहितप्रतिषेधेन च स्वामिन उपकारे वर्तन्ते। आचार्य उभयलोकपल-प्रदोपदेशदर्शनेन तदुपदेशविहिताक्रियानुष्टापनेन च शिष्याणामनुग्रहे

<sup>1</sup> पद्रक्रमयानि -ख.

वर्तते। शिष्या अपि तदानुकृल्यवृत्त्या प्रवर्तन्ते। यथा धर्मादीनामस्तित्व-स्याविर्भावको गत्यादिरुपकार उक्तस्तथा कालस्याप्यस्तित्वसंसूचकं प्रतिनियतमुपकारं दर्शयन्नाह—

### वर्तनापरिणामिकयाः परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥

स्त्रीलिङ्गे कर्मणि भावे वा णिजन्ताद्वतेर्युचि प्रत्यये सति वर्तनेति सिध्यति । वर्त्यते वर्तनमात्रं वा वर्तनेति । अथवा वृत्तिरयमनुदा-त्तानुबन्धस्ततस्ताच्छीलिके युचि वर्तनशीला वर्तनेति भवति। का पुन-रसौ वर्तना नाम ? प्रतिद्वव्यपर्यायमन्तर्नीतैकसमया स्वसत्तानुभूतिर्वर्तना । अस्यार्थः-द्रव्यस्य पर्यायो द्रव्यपर्यायः द्रव्यपर्यायं प्रति प्रतिद्रव्यपर्यायम्। अन्तः प्रापित एकः समयो यया साऽन्तर्नीतैकसमया स्वसत्तानुभृति-रुच्यते। उत्पादव्ययधौद्येक्यवृत्तिरेव सत्ता। न ततोऽन्या काचिदस्ति। स्वा स्वकीया प्रतिनियता असाधारणीत्यर्थः । स्वा चासौ सत्ता च स्वसत्ता । सा वुद्धधिभधानानुप्रवृत्तिः क्षेत्रेनानुमीयमाना सादस्योपः जीवाजीवत द्वेदप्रभेदैः चारादेकापि सती विशिष्टशक्तिभिरेव सम्बध्यते । तस्याः स्वसत्ताया अनुभृतिरनुभवनं स्वसत्तानुभूतिर्वर्तनेत्युच्यते । एकस्मिन्नविभागिनि समये धर्मादीनि द्रव्याणि षडिप स्वपर्यायैरादिमदनादिमद्भिरुत्पादव्ययधौव्यविकल्पैर्वर्तन्त इति कृत्वा तद्विषया सती वर्तना प्रतिद्वव्यपर्यायमेकसमयवृत्तिहेतुत्वमेवेति कथ्यते। सा कालस्य लक्षणं भवति। लक्ष्यते ज्ञायते कालोऽनयेति लक्षण-मिति ब्यूत्पत्तेः। तथाहि—सकलपदार्थगता वर्तना कारणान्तरसाध्या कार्यत्वात्तण्डुलपाकवत्। यश्च निमित्तकारणं स मुख्यः काल इति निश्ची-यते। समयादीनां क्रियाविशेषाणां समयादिनिर्वत्यानां च पर्यायाणां पाकादीनां च खात्मसङ्गावानुभवनेन खतः एव वर्तमानानां निर्वृत्तेवहि-रङ्गो हेतुः समयः पाक इत्येवमादिस्वसंश्वारुढिसद्भावेऽपि काल इत्ययं व्यवहारोऽकस्मान्न भवतीति तद्वचवहारहेतुनान्येन भवितव्यमिति कालो-ऽनुमेयः । सूर्यादिगतिः सूक्ष्मा वर्तनाहेतुरिति चेन्न-तस्या अप्येकसमय-वृत्तिहेतुत्वस्य कालमन्तरेणानुपपत्तेः। नाप्याकाशप्रदेशा वर्तनाहेतवस्तेषा-माधारत्वेन व्यवस्थापिनत्वात्। नापि धर्माधर्मी तद्धेत् तयोगीतिस्थिति. हेतुत्वेनोक्तत्वात्। स्वसत्तेव पदार्थानां वर्तनाहेतुः कालाणुवदिति चेत्कृतः

कालाणुसिद्धियतोयं दृष्टान्तः स्थात् ? पदार्थानामेकसमयवृत्तित्वादेव तिसिद्धिरिति चेत्-सिद्धा तर्हि कालाणुगृहीता पदार्थानां वृत्तिः कथं निराक्रियेत? अथ कालाणूनां वृत्तेरपरापरनिमित्तापेक्षायामनवस्था स्या दिति चेन्न-स्वतः कालस्य कालान्तरानपेक्षित्वात्। पदार्थान्तरवृत्तिर्हि कालविशिष्टतया प्रतीयमाना तत्सम्बन्धापेक्षा भवतीति युक्तं वक्तम्। न तु खयं कालः कालान्तरापेक्षो भवतिः तस्य कालान्तरसम्बन्धत्वप्रतीत्य-भावात्। कुतस्तर्हि प्रतिसमयं वृत्तिरथीनां सिद्धेति चेन्मुहूर्तादिवृत्त्यन्य-थानुपपत्तरिति ब्रुमः। द्रव्यस्य स्वजात्यपरित्यागेन प्रयोगविस्रसालक्षणो विकारः परिणामः। तत्र प्रयोगे पुरुषकारस्तद्वनपेक्षा विक्रिया विस्नसा। तिम्नित्तित्वात्तल्लक्षणः परिणाम उच्यते। स च द्वेधा-अनादिरादिमां-श्चेति । तत्रानादिर्लोकसंस्थानमन्दराकारादिः । स पुरुषप्रयत्नानपेक्षत्वा-द्वैस्नसिकः। आदिमांस्तु प्रयोगजो वैस्नसिकश्चेति द्वेधा। तत्र चेतनस्य द्रव्य-स्यौपरामिकादिर्भावः कर्मोपरामाद्यपेक्षोऽपौरुषेयत्वाद्वैस्रसिक इति कथ्य-ते । श्रानशीलभावनादिरूप आचार्यादिपुरुषप्रयोगनिमित्तत्वात्प्रयोगज इत्याख्यायते । अचेतनस्य च मृदादेर्घटसंस्थानादिपरिणामः कुम्भकारा-दिपुरुषप्रयोगनिमित्तत्वात् प्रयोगज इत्युच्यते। इन्द्रधनुरादिनानाविध-वर्णोदिपरिणामोऽपौरुषेयत्वाद्वैस्रसिक इति निगद्यते। तथा धर्माधर्मा-काशानामगुरुलघुगुणवृद्धिहानिकृतोऽपरिस्पन्दात्मकः परिणामो वेदि -तब्यः । द्रब्यस्य बाह्याभ्यन्तरकारणवद्यादुत्पद्यमानः परिस्पन्दरूपः पर्यायः क्रियेत्यवसीयते । सा द्वेधा-प्रायोगिकी विस्नसानिमित्ता चेति । तत्र प्रायोगिकी शकटादीनां भवति। विस्नसानिमित्ता मेघादीनां विश्लेया। गतिनिवृत्तिलक्षणा स्थितिस्तु परिणामेऽन्तर्भवतीति पृथङ्नोक्ता। वर्तना च परिणामश्च किया च वर्तनापरिणामक्रियाः। परत्वं चापरत्वं च परत्वाऽ-परत्वे । ते च क्षेत्रनिमित्ते प्रशंसानिमित्ते कालनिमित्ते च सम्भवतः । तत्र क्षेत्रनिमित्ते तावदाकाराप्रदेशाल्पबहुत्वापेक्षे। एकस्यां दिशि बहुनाकाश-प्रदेशानतीत्य स्थितः पदार्थः पर इत्युच्यते । ततोऽल्पानतीत्य स्थितो-ऽपर इति कथ्यते। प्रशंसाकृते अहिंसादिप्रशस्तगुणयोगात्परो धर्मः। तद्विपरीतलक्षणस्त्वधर्मोऽपर इत्युच्यते । कालहेतुके—दातवर्षः पुमान्परः। षोडशवर्षस्त्वपर इत्याख्यायते। तत्र कालोपकारप्रकरणात् क्षेत्रप्रशंसान-पेक्षे परत्वापरत्वे व्यवहारकालकृते इह गृह्येते । यथाह्यपरक्षेत्रस्थितोऽपि निर्गुणोऽपि चाण्डालो बहुतरकालापेक्षयाऽन्यस्मात्पर इत्युच्यते। परक्षेत्र-स्थोऽपि च सगुणोऽपि ब्राह्मणबालकोऽल्पकालत्वादेतस्मादपर इति च

कथ्यते। त एते वर्तनाद्य उपकारा यस्यार्थस्य लिङ्गं स काल इत्यनुमी-यते। वर्तनाग्रहणमेवास्तु तङ्गेदत्वात्परिणामादीनां पृथग्प्रहणमनर्थक-मिति चेश्र-कालद्वैविध्यप्रदर्शनार्थत्वात्प्रपञ्चस्य । द्विविधो हि कालः-परमार्थकालो व्यवहारकालश्चेति । तत्र परमार्थकालो वर्तनालिङ्गो गत्या-दीनां धर्मादिवद्वर्तनाया उपकारकः। तत्स्वरूपमुच्यते यावन्तो लोका-काशे प्रदेशास्तावन्तः कालाणवः परस्परं प्रत्यवन्धा एकैकस्मिन्नाकाश-प्रदेशे एकैकवृत्या लोकव्यापिनो मुख्योपचारप्रदेशकल्पनाविरहान्निर-वयवा विनाशहेत्वभावान्नित्याः परप्रत्ययोत्पाद्विनाशसङ्गावादनित्याश्च । स्चीसूत्रमार्गाकाराञ्छद्रवत्परिञ्छन्नमूर्तित्वेऽपि रूपादियोगाभावाद-मूर्ताः, प्रदेशान्तरसङ्कमाभावाश्चिष्कियाश्च भवन्ति । व्यवहारकालस्तु परिणामादिलक्षणः क्रियाविशेषः कालवर्तनया लब्धकालन्यपदेशः कुतश्चित्परिच्छिन्नोऽन्यस्य परिच्छेदहेतुः । स च परस्परापेक्षया भूतादि-व्यपदेशानुभवनात्रिविधः सिद्धः। यथा वृक्षपिक्कमनुसरतो देवदत्तस्यै-कैकतरुं प्रति प्राप्तः प्राप्तुवत्प्राप्स्यद्वयपदेशो भवति तथा तत्कालाणूननु-सरतां द्रव्याणां क्रमेण वर्तनापर्यायमनुभवतां भूतवर्तमानभविष्यद्वश्वव-हारो भवति । तत्र परमार्थकाले कालव्यपदेशो मुख्यो भूतादिव्यपदेशो गौणः। व्यवहारकाले भूतादिव्यपदेशो मुख्यः कालव्यपदेशो गौणः क्रियावद्दव्यापेक्षत्वात्कालोपजनितत्वाच । स च व्यवहारकालो ज्योति-र्गतिपरिणामकृतत्वान्मनुष्यक्षेत्रे सम्भविष्यते नृलोकाद्वहिर्निवृत्तगति-व्यापारत्वाज्जश्रोतिषाम् । अथ किमर्थं परत्वापरत्वयोः पृथग्ब्रहणम् ? वर्तनापरिणामिकयापरत्वापरत्वानीत्येवं वक्तव्यमिति चेन्न-परस्परा-पेक्षत्वात्परत्वाऽपरत्वयोः। पृथग्वचनस्य परत्वं ह्यपेक्ष्याऽपरत्वं भवति, अपरत्वं चापेक्ष्य परत्वमित्यदोषः । अत्र कश्चिदाह—धर्माधर्माकाशपुद्रल-जीवकालानामुपकार उक्तः । लक्षणं चोक्तमुपयोगादिकम् । पुद्रलानां तु सामान्यलक्षणं नोक्तम्। तत्किमित्यत्रोच्यते-

## स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुक्रलाः ॥ २३ ॥

स्पृद्यते स्पर्शनमात्रं वा स्पर्शः । स च मृत्रभेदापेक्षयाऽष्टविधो— सृदुकठिनगुरुलघुद्गीतोष्णिकाण्यकक्षविकल्पात् । रस्यते रसनमात्रं वा रसः । स पञ्चविधः—तिकाम्लकदुकमधुरकपायमेदात् । गन्ध्यते गन्धन- मात्रं वा गन्धः। स द्वेधा सुरिभरसुरिभश्चेति। वर्ण्यते वर्णनमात्रं वा वर्णः। स च पञ्चषा — कृष्णनीलपीतशुक्कलोहितमेदात्। त एते मूल-मेदाः । उत्तरमेदोत्तरोत्तरमेदापेक्षया तु सङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तविकल्पाश्च जायन्ते । स्पर्शेश्च रसश्च गन्धश्च वर्णश्च स्पर्शरसगन्धवर्णास्ते सन्ति येषां पुद्रलानां ते स्पर्शरसगन्धवर्णवन्त इति नित्ययोगेऽत्र मत्वर्थीयस्य विधानं यथा क्षीरिणो न्यत्रोधा इति । नतु रूपिणः पुद्रला इत्यत्र रूपा-विनाभाविनां रसादीनामपि प्रहणात्तेनेव सूत्रेण पुद्रलानां रूपादिमत्वे सिद्धेश्नर्थकमिदं सूत्रमिति । नैप दोपः -- नित्यावस्थितान्यरूपाणीत्यत्र स्त्रे धर्मादीनां नित्यत्वादिप्ररूपणया पुद्रलानामरूपत्वे प्राप्ते तिश्वरासार्थे रूपिणः पुद्रला इत्युक्तम् । इदं तु सूत्रं परमतनिराचिकीर्षया पृथिव्यादीनां सर्वेषां पुद्रलजातिविशेषाणां प्रत्येकं रूपादिचतुष्टयं साधारणं स्वरूप मित्येतस्यार्थस्य प्रतिपादनार्थं कृतम्। परमते हि स्पर्शरसगन्धवर्णवती पृथिषी । स्पर्शरसवर्णवत्य आपः । स्पर्शवर्णवत्तेजः । स्पर्शवानेव वायु-रिति चतुःसिद्धश्वेकगुणा जात्यन्तरत्वेन स्थिताः पृथिव्यादय इत्युक्तम्। तच युक्तवाऽनुपपन्नमिति स्वपक्षसाधनद्वारेण निरांक्रियते । तथा द्यापो गन्धवत्यस्तेजों गन्धरसवत्। वायुर्गन्धरसवर्णवान् स्पर्शवत्वात्पृथिवी-पर्यायबदिति । एवमुक्तं तावद्यक्तिबलात्पृथिव्यादीनां पुद्रलपर्यायत्वं पुद्गलानां च स्पर्शादिसाधारणगुणत्वम् । इदानीमसाधारणपर्याययोगिनः पुद्रलानाह—

## शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमञ्ज्ञायातपोद्योत-वन्तश्च ॥ २४॥

शपत्यर्थमाद्वयति प्रत्यापयति शप्यते येन श्वानमात्रं वा शब्दः । ब्रिज्ञति बध्यतेऽसौ बध्यतेऽनेन बन्धनमात्रं वा अधः । केन चिल्लिक्नेनात्मानं स्वयित स्व्यतेऽसौ स्व्यतेऽनेन स्वनमात्रं वा सृक्ष्मः । सृक्ष्मस्य भावः कर्म वा सौक्ष्म्यम् । स्थूलयते परिचृंहयित स्थूल्यतेऽसौ स्थूल्यतेऽनेन स्थूलनमात्रं वा स्थूलः । स्थूलस्य भावः कर्म वा स्थौल्यम् । सिन्तिः ष्ठते संस्थीयतेऽनेनिति संस्थितिर्वा संस्थानम् । भिनित्त भिद्यते मेदनमात्रं वा मेदः । पूर्वोपात्ताऽशुभकर्मोद्यवशात्ताम्यत्यात्मा तम्यतेऽनेन तमनमात्रं वा तमः । पृथिक्यादिधनपरिणाम्युपश्चेषादेहादिप्रकाशावरणतुल्यान्

कारेण च्छिचते छिनत्यात्मानमिति वा छाया। असद्वेद्योद्यादातपत्यात्मान मातप्यतेऽनेनातपनमात्रं वाऽऽतपः। निरावरणमुद्योतयत्युद्योत्यतेऽनेनो-घोतनमात्रं वा उद्योतः । शब्दश्च बन्धश्च सीक्ष्यं च स्थालं च मेदश्च तमध्य च्छाया च आतपश्च उद्योतश्च राज्यबन्धसीक्यस्थील्य-संस्थान मेदतमङ्खायातपोद्योतास्ते येषां सन्ति ते राब्दवन्धसीक्ष्म्यस्थास्यः संस्थानमेदतमञ्छायातपोद्योतवन्तः पुद्रला इत्यभिसम्बध्यते । तत्र शब्दो द्वेधा-भाषात्मकेतरमेदात्। तत्र भाषात्मकोऽपि द्वेधा-अक्षरीकृता-नक्षरीकृतविकल्पात् । तत्राक्षरीकृतः शास्त्राभिव्यञ्जकः संस्कृतेतरमेदा-दार्थम्लेच्छज्यवहारहेतुः । अवर्णात्मको द्वीन्द्रियादीनामतिरायक्कानस्वरूपः प्रतिपादनहेतुः। स प्रव भाषात्मकः सर्वोऽपि पुरुषप्रपत्नापेश्चित्वात्पा-योगिकः । अभाषात्मको द्वेधा - प्रयोगविस्नसानिमित्तभेदात् । तत्र वैस्नसिको मेघादिप्रभवः। प्रयोगश्चतुर्धा—ततविततवनसौषिरमेदात्। तत्र चर्माततनात्ततः पुष्करमेरीदर्दुरादिप्रभवः। विततस्तन्त्रीकृतो वीणा-सुघोषादिसमुद्भवः। घनस्तालघण्टालालनाचभिघातजः। सौषिरो वंशः शङ्कादिहेतुकः । एवं च सत्याकाशगुणः शब्द इति परमतं निराकृतं भवति । बन्धोऽपि द्वेधा-वैस्रसिकः प्रायोगिकश्चेति । तत्र पुरुषप्रयोगान-पेक्षो वैस्नसिको यथा स्निग्धरूक्षत्वगुणनिमित्तो विद्युदुल्काजलधराझीन्द्र-धनुरादिविषयः 1। पुरुषप्रयोगनिमित्तः प्रायोगिकः । स चाऽजीवविषयो जीवाजीवविषयश्चेति द्विधा भिद्यते । तत्राजीवविषयो जतुकाष्ट्रादिलक्षणः । जीवाजीवविषयः कर्म नोकर्मबन्धः । सौक्ष्म्यं द्विविधमन्त्यमापेक्षिकं चेति । तत्रान्त्यं परमाणूनाम् । आपेश्निकं बिल्वामलकवदरादीनाम् । स्थौल्यमप्यन्त्य-मापेक्षिकं चेति द्विविधमा । तत्रान्त्यं जगद्वधापिनि महास्कन्धे। आपेक्षिकं बद्रामलक विल्वतालादिषु । संस्थानमाकृतिस्तद्भिधा भिद्यते—इत्थं-लक्षणमिनत्थंलक्षणं चेति । तत्र वृत्तव्यश्रचतुरश्रायतपरिमण्डलादि-नियतिमत्थंलक्षणम् । अतोऽन्यन्मेघादीनां संस्थानमनेकविधमित्थमेवेद-मिति निरूपणाभावाद् नित्थंलक्षणम् । भेदः षोढा भिद्यते — उत्करचूर्ण-खण्डचूर्णिकाप्रतराणुचटनविकल्पात् । तत्रोत्करः काष्टातीनां करपत्रादि-भिरुत्करणम् । चूर्णो यवगोधूमादीनां सक्तुकणिकादि । खण्डो घटादीनां कपालशर्करादि। चूर्णिका मापमुद्रादीनाम्। प्रतरो अभ्रपटलादीनाम्। तप्तायःपिण्डादिष्वयोघट्टनादिभिरभिहन्यमानेष् अणुचटनं

<sup>1</sup> प्रयोगनिमित्तः-क. ख.

निर्वामः । तमो दृष्टिप्रतिबन्धकारणं प्रकाशिवरोधि । प्रकाशावरणं शरीरादिकं यस्या निमित्तं भवति सा छाया । सा द्वेधा-वर्णादिविकार-परिणता प्रतिबिम्बमात्रात्मिका चेति । तत्रादरीतलादिषु प्रसन्नद्रव्येषु मुखादिच्छाया तद्वर्णादिपरिणता उपलभ्यते । इतरत्र प्रतिविम्बमात्रमेव। आतप आदित्यनिमित्त उष्णप्रकाशलक्षणः पुद्रलपरिणामः। उद्योतश्चन्द्र-मणिखद्योतादीनां प्रकाशः। एवमन्येऽपि नोदनाभिघातादयो ये पुद्रल-परिणामा आगमे इष्टास्तेपामिह चदाब्देन समुचयः क्रियते । ततश्च शब्दादयः पुद्रलपर्यायाः सामान्यविशेषवत्वे सत्यस्मदादिबाह्येन्द्रिय-प्राह्मत्वात्पद्मगन्धविद्वित सिद्धम् । न पुनराकाशादिपयीयास्त इति । अत्र कश्चिदाह—यदि स्पर्शादयश्च शब्दादयश्च पुद्रलानामेव परिणामास्तर्होक एव योगः कर्तव्यो न पृथगिति । अत्रोच्यते—पृथक्ररणं केषां चित्पुद्रलानाः मुभयपर्यायक्षापनार्थे क्रियते। स्पर्शादयो हि परमाणूनां स्कन्धानां च भवन्ति । शब्दादयस्तु स्कन्धानामेव व्यक्तिरूपेण भवन्ति । सीक्ष्म्यवर्ज्या इत्येतस्य विशेषस्य प्रतिपत्त्यर्थं पृथग्योगकरणम् । सौक्ष्यं पुनरन्त्यं परमाणुष्वेव । आपेक्षिकं स्कन्धेषु भवति । तस्येह सूत्रे करणं स्थौल्यप्रति-पक्षप्रतिपत्त्यर्थम् । इदानीं पुद्गलानां भेदप्रतिपत्त्यर्थमाह -

#### अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥

प्रदेशमात्रभाविभिः स्पर्शादिभिर्शुणैः सततं परिणमन्त इत्येवमण्यन्ते शब्दान्ते ये ते अणवः। सौक्ष्म्यादात्माद्य आत्ममध्या आत्मान्ताश्च। उक्तं च—

अत्तादि अत्तमज्ञं अत्तन्तं णेव इन्दिए गेजं। जं दब्वं अविभागि तं परमाणुं वियाणाहि ॥ इति ॥

स्थूलभावेन ग्रहणिनक्षेपणादिव्यापारस्कन्दनात् स्कन्धा इति संझा-यन्ते । कृढिवशाद्रहणादिव्यापारायोग्येष्विप द्यणुकादिषु स्कन्धाख्या वर्तते । अनन्तभेदा अपि पुद्रला अणुजात्या स्कन्धजात्या च द्वैविध्य-मापद्यमानाः सर्वे गृह्यन्त इति तज्जात्याधारानन्तभेदसंसूचनार्थमुभयत्र बहुवचनं कृतम् । अणुस्कन्धा इत्येकविभिक्तिनिर्देशो युक्तो लघुत्वादिति चेत् तन्नोभयस्त्रसम्बन्धार्थत्वाद्भेदकरणस्य । तेन स्पर्शरसगन्धवर्ण-वन्तोऽणवः । स्कन्धाः पुनः शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतम-

इछायातपोद्योतवन्तश्च स्पर्शादिमन्तश्चेत्ययमभिसम्बन्धः सिद्धो भवति। समासे पुनः समुदायस्यार्थवत्वाद्वयवार्थाभावाद्भेदेनाभिसम्बन्धः कर्तुं न शक्यते । तत्र परमाणुः केनचित्प्रकारेण कार्यक्रपो मेदादणुरिति वक्ष्य-माणत्वात् । द्वथणुकादिकार्यस्य हेतुत्वात्कारणरूपश्च भवति । द्रव्यार्थतया व्ययोदयाभावात्स्यान्त्रित्यः। स्रोहादिविपरिणामाभ्युपगमात्स्यादनित्यश्च। तथा व्यक्तिरूपेणैकरस एकवर्ण एकगन्धश्च परमाणुर्वेदितव्यो निरवयब-त्वात् । सावयवानां हि मानुलुङ्गादीनामनेकरसत्वं दृश्यते । अनेकवर्णत्वं च मयूरादीनाम् । अनेकगन्धत्वं च पवनादीनाम् । निरवयवश्चाणुस्तस्मा-देकरसंवर्णगन्धो भवति । द्विस्पर्शश्चाणुरवगन्तव्यो विरोधाभावात् । कौ पुनद्रौं स्पर्शों ? शीतोष्णस्पर्शयोरन्यतरः स्निग्धरूक्षयोरन्यतरश्च एकः प्रदेशत्वाद्विरोधिनोर्युगपद्भवस्थानात् । गुरुलघुमृदुकठिनस्पर्शानां तु परमाणुष्वभावः स्कन्धविषयत्वात् । शक्तिरूपेण तु सर्वेऽपि रसादय-सन्ति । कथं पुनस्तेपामणूनामत्यन्तपरोक्षाणामस्तित्वमवसीयते ? इति चेदुच्यते अणूनामस्तित्वं कार्यलिङ्गत्वात् कार्यलिङ्गं हि कारणमिति वचनात् । परमाणुनामभावे शरीरेन्द्रियमहाभूतादिलक्षणस्य कार्यस्य प्रादुर्भावाघटनात्। तथा चोक्तम्--

कारणभेव तदन्त्यं सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः । एकरसवर्णगन्धो द्विस्पर्शः कार्यत्विङ्गश्च॥ इति॥

अथ के स्कन्धाः ? वक्ष्यमाणवन्धं परिप्राप्ता येऽणवस्ते स्कन्धा इति व्यपदिश्यन्ते । ते च त्रिविधाः —स्कन्धाः स्कन्धदेशाश्च स्कन्धप्रदेशाश्चेति । तत्रानन्तानन्तपरमाणुवन्धविशेषः स्कन्धः । तद्धं देशः । अर्थाधं प्रदेशः । तद्भं देशः । अर्थाधं प्रदेशः । तद्भे देशः । व्यथियप्तेजोवायवः स्पर्शादिशब्दादिपर्यायाः प्रसिद्धाः न पुनश्चतु- स्विद्धयेकगुणाः पार्थिवादिजातिभिन्ना इति । तत्र स्कन्धानां नावदृत्पत्तिहेतु- प्रतिपादनार्थमाहः —

#### भेदसङ्घातेम्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥

बाह्याभ्यन्तरविपरिणामकारणसिक्षधाने सित संहतानां स्कन्धानां विदारणं मेदः। पृथग्भूतानामेकत्वापितः सङ्घात इति कथ्यते। मेदसङ्घान्तयोर्द्धित्वाद्भिवचनेन भवितव्यामिति चेत् तम्न चहुवचनस्यार्थविशेषज्ञापनार्थत्वात्। अतो मेदेन सङ्घातो भेदसङ्घात इत्यस्यापि प्रष्टणं सिद्धं

भवति । उत्पूर्वः पदिर्जात्यथीं द्रष्टव्यः । उत्पद्यन्ते जायन्त इति यावत् । तद्पेक्षो मेदसङ्घातेभ्य इति हेतुनिर्देशः । मेदात्सङ्घाताङ्गेदसङ्घाताभ्यां च स्कन्धा उत्पद्यन्ते । तद्यथा —द्वयोः परमाण्वोः सङ्घाताद्विप्रदेशः स्कन्ध उत्पद्यते । द्विप्रदेशस्य स्कन्धस्याणोश्च त्रयाणां चाणूनां सङ्घातान्तिप्रदेशः । द्वयोर्द्विप्रदेशस्कन्धयोक्षिप्रदेशस्कन्धस्याणोश्चतुर्णां सङ्घातान्त्वतः । द्वयोर्द्विप्रदेशस्कन्धयोक्षिप्रदेशस्कन्धस्याणोश्चतुर्णां सङ्घातान्तवः स्कन्ध उत्पद्यते । एवं सङ्घ्ययानामसङ्ख्येयानामनन्तानां च सङ्घातान्ताव-त्यदेशः स्कन्धो जायते । एवामेव स्कन्धानां मेदाद्विप्रदेशपर्यन्ताः स्कन्धा उत्पद्यन्ते । एवं मेदसङ्घाताभ्यामेकसमयिकाभ्यां द्विप्रदेशादयः स्कन्धा उत्पद्यन्ते । अन्यतो मेदनादन्यस्य सङ्घातेनेति । एवमुक्तानामणुस्कन्धानामविशेषेण मेदादिहेतुकोत्पित्तप्रसङ्घे विशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

#### मेदादणुः ॥२७॥

मेदादेवाणुरुत्पद्यत इति सम्बन्धः। तर्हीवकारोऽत्र नियमार्थः कथं न इत इति चेत्तन्न—सामर्थ्यादवधारणप्रतीतेरेवकारावचनमञ्भक्षवत्। यथा न कश्चिदपो न भक्षयतीत्यव्भक्षणे सिद्धे अव्भक्षकोऽयं देवदत्त इति वचनादप एव भक्षयतीत्यवधारणं गम्यते तथा मेदसङ्घातेभ्य उत्पद्यन्त इत्यनेनैवाणोर्भेदादुत्पत्तौ सिद्धायां पुनर्वचनमवधारणार्थं भवति—मेदा-देवाणुर्न सङ्घानान्नापि मेदसङ्घाताभ्यामिति। सङ्घातादेव स्कन्धानामात्म-लामे सिद्धे भेदसङ्घातप्रहणस्यानर्थक्यप्रसङ्गे तत्प्रयोजनप्रतिपत्पर्थः मिदमुच्यते—

#### मेदसङ्गाताभ्यां चाक्षुषः ॥ २८ ॥

मेदश्च सङ्घातश्च भेदसङ्घातौ तुल्यकालौ। ताभ्यां भेदसङ्घाताभ्याम्। चश्चुषा त्राह्मश्चाश्चुषो दृदय इति यावत्। अनन्तानन्तपरमाणुसमुद्यनिष्पाहोऽपि स्कन्धः कश्चिचाश्चुषः कश्चिचाश्चुषो भवति। तत्राचाश्चुषोऽपि
कश्चिद्धेदसङ्घाताभ्यां चाश्चुषो जायते। कात्रोपपित्तिरिति चेदुच्यते—स्क्ष्मपरिणामस्य स्कन्धस्य भेदे सोक्ष्म्यापरित्यागादचाश्चषत्वभेव। स्क्ष्मपरिणतः पुनरपरः सत्यपि तद्भेदे सङ्घातान्तरसंयोगात्सौक्ष्म्यपरिणामोपरमे
स्थौल्योत्पत्तौ दृद्यो भवति। भित्रकाले तु स्थूलस्कन्धस्य मेदोऽपि दृद्यत्वहेतुः प्रागेवोक्तः प्रभूतरसगृहीताल्पतमहेमवत् भेदाभावे तदुपलभ्यत्वा-

भावात्। न च मेदो द्रव्योत्यित्तिहेतुरेव न भवतीति युक्तं वक्तं संयोगः वक्तत्कारणत्वदर्शनात्तदन्वयव्यतिरेकानुविधानात्कार्यद्रव्यस्य तथाप्रतीते-र्वाधकाभावाच । अत्र कश्चिदाह—धर्मादीनां द्रव्याणां विशेषलक्षणा-न्युक्तानि। सामान्यलक्षणं तु नोक्तम्। तदिदानीं वक्तव्यमित्यत्रोच्यते--

#### सद्व्यलक्षणम् ॥ २९ ॥

यत्सत्तद्व्यलक्षणं भवति। यद्येवं प्राप्तमिदं सतः किं लक्षणमित्यु-

## उत्पादच्ययभ्रौच्ययुक्तं सत्।। ३०॥

चेतनस्याऽचेतनस्य वा द्रव्यस्य स्वां जातिमपरित्यजतो निमित्त-वशाङ्गावान्तरावाधिरुत्पादनमुत्पाद इत्युच्यते मृत्पिण्डस्य घटपर्याय-वत्। तथा पूर्वभावविगमो व्ययनं व्यय इति कथ्यते—यथा घटोत्पसौ पिण्डाकृतेः । अनादिपारिणामिकस्वभावत्वेन व्ययोदयाभावात् भ्रुवति स्थिरीभवतीति ध्रुवः। ध्रुवस्य भावः कर्म वा ध्रौव्यं यथा पिण्डघटा-घवस्थासु मुदाद्यन्वयात्। उत्पादश्च व्ययश्च धौव्यं चोत्पादव्ययश्रीव्याणि। तैर्युक्तं संबद्धं समाहितं वा उत्पादव्ययधीव्ययुक्तं सदिति बोद्धव्यम्। नतु सर्वथा मेदे सति युक्तराब्दो लोके प्रयुज्यमानो दृष्टो मत्वर्थीयवत्। यथा गावः सन्त्यस्य गोमान्, दण्डेन युक्तो दण्डयुक्तो देवद्त्त इति। तथा च सति भवत्यक्ष उत्पादादिधर्माणां त्रयाणां निराश्रयत्वात् द्रव्यस्य च निःस्वरू-पत्वाद्भावः प्राप्नोतीति। नैव दोषः - अभेदेऽपि कथश्चिक्रदनयविवक्षायां युक्तराब्दस्य लोके प्रयोगदर्शनान्मत्वर्थीयवदेव। यथात्मवानात्मा। सार-वान् स्तम्भ इति मत्वर्थीयस्तथा सारयुक्तस्तम्भ इति युक्तशब्दोऽपि दृश्यते। एवमुत्पादादियुक्तं जीवादिद्रव्यं सदित्येतद्पि घटामटत्येव। अथवा नायं युजियोंग इत्यस्य युजेर्युक्तमिति शब्दः साध्यते किं तर्हि युजसमाधावित्यस्य साध्यते । युक्तं समाहितमित्यर्थः । समाधानं च तात्पर्यं तादात्म्यमिति यावत् । तत्र चोत्पादव्ययधौव्ययुक्तमुत्पादव्यय-भौव्यात्मकमित्ययमर्थः सिद्धो भवति । सच्छब्दस्य प्रदांसाद्यनेकार्थसम्भ-बेऽपि विवक्षातोत्रास्तित्ववचनस्य प्रहणम्। तेन सह्व्यमस्ति विद्यमानं

द्रव्यमित्यर्थे भवति। तत्र च पर्यायपर्यायिणोः कथि द्विद्वेदाभ्युपगमात्र सर्वा-भावः प्रसज्यते। तथा च सति पर्यायार्थनयादेशादुत्पाद्व्यययुक्तं द्रव्यम्। द्रव्यार्थनयादेशाद्भौव्ययुक्तमिति विभागकथनस्याविरोधादेकस्मित्रपि समये द्रव्यस्य त्रयात्मकत्वं न विरुध्यते। सांप्रतं पूर्वोदिष्टस्य नित्यत्वस्य स्वक्षणं निर्दिशन्नाह—

### तद्भावाऽच्ययं नित्यम्।। ३१।।

तदेवेदं वस्तित प्रत्यभिक्षानं यस्मिन् हेतौ भवति स तद्भाव इति कथ्यते। तस्य वस्तुनो भवनं भावस्तस्य भावस्तद्भावः। येनात्मना प्राण्दष्टं घस्तु तेनैवात्मना पुनरिप भावस्तदेवेदिमिति प्रत्यभिक्षायते। यद्यत्यन्तिवनाशाभिनवप्रादुर्भावमात्रमेव स्यात्तदा स्मरणानुपपत्तेस्तद्धीनो लोकच्यवहारो विरुध्यते। ततस्तद्भावेन द्रव्येणाव्ययं ध्रुवं तद्भावाव्ययं नित्यमिति निश्चीयते। सामर्थ्यादुत्पादव्ययभावात्तद्दिनत्यमित्यप्यवगम्यते। ननु तदेव नित्यं तदेव चानित्यमिति विरुद्धमेतन्। यदि नित्यं तदा व्ययो द्याभावादिनत्यताव्याघातः। अधानित्यमेव तिर्हे स्थित्यभावािकत्यता-व्याघात इति। नैतद्धिरुद्धम्। कुतः?—

#### अर्पितानर्पितासिद्धेः ॥ ३२ ॥

अनेकात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजनवशाद्यस्य कस्य चिद्धमस्य विव-भया प्रापितप्राधान्यमर्थक्रपमर्पितमुपनीतमिति यावन् । तद्विपरीतमन-पितं प्रयोजनाभावान् । सतोप्यविवश्चा भवतीत्युपसर्जनीभूतमनर्पित-मित्युच्यते । अर्पितं चानर्पितं चार्पितानर्पिते । ताभ्यां सिद्धिरर्पिता-नर्पितसिद्धिस्तस्या हेतोः सर्वं वस्तु नित्यमनित्यं च न विरुध्यते । सर्वथै-कान्त एव विरोधसद्भावात् । तद्यथा—मृत्पिण्डो क्रपिद्रव्यमित्यर्पितः स्याधित्यस्तदर्थापरित्यागात् । अनेकधर्मपरिणामिनोऽर्थस्य धर्मान्तर-विवक्षाव्यापाराद्र्षिद्रव्यात्मनाऽनर्पणान्मृत्पिण्ड इत्येवमर्पितं पुद्रलद्वव्यं स्यादनित्यं तस्य पर्यायस्याध्रवत्वात् । तत्र यदि द्रव्यार्थिकनयविषय-मात्रमेव परिगृद्येत तदा व्यवहारलोपः स्यात् तदात्मकस्यैव वस्तुनोऽ-सम्मवात् । यदि च पर्यायार्थिकनयगोचरमात्रमेवाभ्युपगम्यते तदापि लोकयात्रा न सिध्यति-तथाविधस्यैव वस्तुनोऽसद्भावात् । तयोरेक- त्रोपसंहतयोरेव लोकयात्रासामर्थ्य भवति । तदुभयात्मकस्य वस्तुनः प्रसिद्धेरित्येवमर्पितानर्पितव्यवहारसिद्धे नित्यत्वानित्यत्वे विरोधाभावात्। कृतः पुनर्निरंशपरमाणूनामन्योऽन्यं बन्धो यतः स्कन्धः परमार्थसन्नित्याह-

#### स्निग्धरूक्षत्वाद्धन्धः ॥३३॥

बाह्याभ्यन्तरकारणवशात्स्रेहपर्यायाविभीवात्स्रिह्यते स्त्रेति स्त्रिग्धः। द्वितयहेतुवशाद्र्सणाद्र्स इत्यभिधीयते। स्त्रिग्ध्य रूस्रथ्य स्त्रिग्धरूक्षी। तयोभीवः स्निग्धरूक्षत्वम्। स्निग्धत्वं चिक्कणत्वलक्षणः पर्यायः। तद्विप्रितः परुपत्वपरिणामो रूक्षत्वम्। स्निग्धरूक्षत्वादिति हेतुनिर्देशस्तत्कृतो बन्धो द्यणुकादिपरिणामः कथ्यते। द्वयोः स्निग्धरूक्षयोः परमाण्वोः परस्परस्रेषलक्षणे बन्धे सति द्यणुकस्कन्धो भवति। एवं सङ्ग्ध्येयासङ्क्षये-यानन्तप्रदेशः स्कन्धो योज्यः। तत्राविभागपरिच्छेदैकगुणः स्नेहः प्रथमः। एवं द्वित्रिचतुस्सङ्क्षयेयानन्तगुणश्च स्नेहविकल्पश्च स्यात्। तथा रूक्षगुणोऽपि वेदितव्यः। तद्गुणाः परमाणवः सन्ति। यथा तोयाऽजागोमहिष्पुष्टीक्षीरधृतेषु स्नेहगुणः प्रकर्षाप्रकर्षभावेन वर्तते। पांसुकणिकाश्चिरादेषु च रूक्षगुणो दृष्टस्तथा परमाणुष्विप प्रकर्षाप्रकर्पवृत्त्या स्निग्धरूक्षगुणाः सन्तीत्यनुमानं कियते। सर्वपुद्रलानां स्निग्धरूक्षगुणसङ्गाचाद्विशेषेण बन्धे प्रसक्तेऽनिष्टगुणनिवृत्यर्थमाह—

#### न जघन्यगुणानाम् ॥ ३४ ॥

स्त्रीणां पूर्वः कटीमागो जघनमित्युच्यते । ततो जघनमिव जघन्यमिति "शाखादेर्यः " इति ये कते सिध्यति । क उपमार्थः ? यथा शरीरावयवेषु जघनं निकृष्टं तथाऽन्योऽि निकृष्टो जघन्य इति व्यपदिश्यते ।
अथवाङ्गादेहादित्यनेन भवार्थे ये कृतेऽस्य सिद्धः - जघने भवो जघन्यो
जघन्य इव जघन्यो निकृष्ट प्रवोच्यते । यद्यपि गुणशब्दोऽयं रूपादिभागोपकारादिष्वनेकेष्वर्थेषु वर्तते । तथाऽि विवक्षावशाद्भागार्थे वर्तमानोऽत्र गृह्यते । गुणो भागोंऽश इति यावत् । जघन्यो गुणो येपां ते जघन्यगुणास्तेषां जघन्यगुणानां बन्धो नास्तिति सम्बन्धः । पतदुक्तं भवति —
निकृष्टैकगुणस्य स्निग्धस्य रूक्षस्य वाऽणोः स्निग्धेन रूक्षण वाऽन्येन निकृष्टैकगुणेनाधिकगुणेन वा नास्ति वन्धः । पयःसिकतादीनां स्कन्धानां

ज्ञचन्यक्षिग्धरूक्षत्वपरिणतानामन्योन्यं बन्धानुपलम्भस्यान्यथानुपपत्ते-रिति । इदानीमज्ञघन्यगुणानामविशेषेण बन्धमसङ्गनिषेधार्थमाह—

## गुणसाम्ये सदद्यानाम् ॥ ३५ ॥

गुणा भागा अंद्राा इति यावत् । साम्यं समत्वं तुल्यतेति यावत्।
गुणैः साम्यं गुणसाम्यं, तस्मिन् गुणसाम्ये । तुल्यभागतायां सत्यामित्यर्थः । सदद्राानां क्षिण्धजात्या रूश्वजात्या च तुल्यानामित्यर्थः । गुणसाम्यग्रहणेनैव सिद्धे सदद्राग्रहणं तुल्यजातीयानामि बन्धं विधिन्नतिषेधन्नापनार्थम् । अन्यथा पूर्वत्र कमपिततानामनुवर्तनात् , क्षिण्धरूक्षाणामतुल्यजातीयानामेव स्त्रद्वयेऽत्र बन्धस्य प्रतिषेधः, उत्तरत्र विधिश्च स्यात् ।
ततोऽत्र सदद्यानामिति वचनात्पूर्वत्रोत्तरत्र च क्षिण्धानां क्षिण्धे रूक्षाणां
कृष्टेः क्षिण्धानां कृष्टेश्च गुणकारसाम्ये सित वन्धस्य प्रतिषेधवद्गुणवैषम्यविधिश्च सिद्धो भवति । अतो जधन्यवर्जानां गुणवेषम्यतुल्यजातीयानामतुल्यजातीयानां चाविद्येषाद्वन्धस्य प्रसङ्गे इष्टार्थसंप्रत्ययार्थमाह—

#### व्यधिकादिगुणानां तु ॥ ३६ ॥

द्वाभ्यां गुणाभ्यामिको द्यिकः। कः पुनरसौ चतुर्गुणः ? आदिराष्ट्रोऽत्र प्रकारवाची। प्रकारश्च द्वाभ्यामिकता। तेन पश्चगुणादीनां संप्रत्ययो भवति। अत्रावयवेन विग्रहः समुदायस्तु समासार्थस्तेन चतुर्गुणस्यापि ग्रहणं भवति। द्यिक आदिर्येषां पश्चगुणादीनामणूनां ते द्याधिकाद्यस्तेषामेव गुणो गुणकारो येषां ते द्याधिकादिगुणास्तेषां द्याधिकादिगुणानाम्। तुराष्ट्रोऽत्र प्रतिषेधं निवर्तयति, बन्धं च विशेषयति।
तेन द्यधिकादिगुणानां तुल्यजातीयानामतुल्यजातीयानां च बन्ध उक्तो
भवति नेतरेषाम्। तद्यथा—द्विगुणिक्षाधस्य परमाणोरेकगुणिक्षाधेन द्विगुणिक्षाधेन त्रिगुणिक्षाधेन वा नास्ति सम्बन्धः। चतुर्गुणिक्षाधेन पुनरस्ति
सम्बन्धः। तस्यैव पुनर्दिगुणिक्षाधस्य पश्चगुणिक्षाधेन पदसप्ताष्टसङ्खयेपासङ्खयेयानन्तगुणिक्षाधेन बन्धो न विद्यते। एवं त्रिगुणिक्षाधस्य पश्चगुणिक्षाधेन बन्धोऽस्ति। शेषैः पूर्वोत्तरैर्न भवति। चतुर्गुणिक्षाधस्य पद्मगुणिक्षाधेन सम्बन्धः। रेषैः पूर्वोत्तरैर्नास्ति। एवं शेषेष्वपि योज्यः।

तथा द्विगुणरूश्वस्यैकद्वित्रिगुणरूश्चेर्नास्ति बन्धः। चतुर्गुणरूश्चेण त्वस्ति बन्धः। तस्यैव द्विगुणरूश्चस्य पञ्चगुणरूश्चादिभिरुत्तरेर्नास्ति सम्बन्धः। एवं त्रिगुणरूश्चादीनामिष द्विगुणाधिकैर्बन्धो योज्यः। एवं भिन्नजातीये-ष्विष—द्विगुणस्त्रिग्धस्यैकद्वित्रिगुणरूश्चेर्नास्ति बन्धः। चतुर्गुणरूश्चेण त्वस्ति। उत्तरैः पञ्चगुणरूश्चादिभिर्नास्ति। एवं त्रिगुणि स्वग्धादीनां पञ्चगुणरूश्चादिभिरस्ति। श्वैः पूर्वोत्तरैर्नास्ति बन्ध इति योज्यः। तथा चोक्तम्—

णिद्धस्य णिद्धेण दुराहिएण लुक्खस्य लुक्खेण दुराहिएण।
णिद्धस्य लुक्खेण उवेदि बन्धो जहण्णवज्जो विसमं समे वा॥ इति॥
अत्र समस्तुल्यजातीयो विषमोऽतुल्यजातीय उच्यते। समस्य चतुर्गुणस्निग्धस्य पड्गुणिक्तग्धेनास्ति बन्धः। विपमस्य चतुर्गुणक्क्षस्य पड्गुणस्निग्धेनास्ति बन्ध इत्यर्थः। एवमुक्तेनैव प्रकारेण परमाण्नां वन्धे सित द्याणुकादिस्कन्धोत्पित्तिर्वेदितव्या अन्यथा तद्गुपपत्तः। कुतोऽधिकाभ्यां
गुणाभ्यामण्नां बन्धो भवेन्नान्यथेति चेद्यस्मात्—

#### बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ॥३७॥

वन्धे बन्धविषये इत्यर्थः। अधिकावित्यनेन प्रकृतौ गुणौ गृह्यते। परिणमयत इति परिणामौ—भावान्तरापादकाविति यावत्। यथा क्रिन्नगुडोऽधिकमधुररसः पतितानां रेण्वादीनां स्वगुणापादनात्परिणामको दष्टस्तथाऽधिकगुणौ परमाणुषु तदूनगुणानामणूनां परिणामको भवत इति कृत्वा द्विगुणादिक्षिग्धक्षसस्य चतुर्गुणादिक्षिग्धक्षसः परिणामको भवन्ति। ततः पूर्वावस्थापरित्यागपूर्वकं तार्तीयिकमवस्थान्तरं प्रादुर्भवतीत्ये-कस्कन्धत्वमुपपद्यते। इतरथा हि शुक्रकृष्णतन्तुवत्संयोगे सत्यप्यपरिणामकत्वात् सर्वं विविक्तक्रपेणवावित्येत्रत्यते हि संश्लेषे स्तत वर्णगन्धरस्यस्पर्शानामवस्थान्तरभावः शुक्रपीतादिसंयोगे शुक्रपत्रवर्णादिप्रादुर्भावविति। प्रवमुक्तविधिना बन्धे प्रतिपादिते स्तत पौद्रत्यिकं कर्मात्मस्थमनन्तानन्तप्रदेशं कायवाद्धनोयोगिनर्षृतं विस्नसोपचयोपचितानन्तप्रदेशं क्विग्धक्षपरिणतं बन्धमायातमात्मनो झानावरणादिभावेन त्रिशत्सागरोपमकोदीकोट्याद्यवस्थानभाक् तत्परिणामकापादितपरिणामाद्वरादिवस्व विष्वग्भवतीत्येतद्प्युपपद्यत एव । इदानीं पूर्वोद्दिष्टद्व्यलक्षणनिर्देशार्थनमाह—

## गुणपर्ययवद्दृब्यम् ॥ ३८ ॥

गुणाश्च पर्ययाश्च गुणपर्ययास्ते यस्य सन्ति तद्गुणपर्ययवदिति। अत्र गुणपर्ययेभ्यो द्रव्यस्यानन्यत्वेऽपि लक्षणदिभिः कथंचिद्भदोपपत्ते-र्मत्वर्थीय उपपद्यते । ननु द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्चेति द्वावेवागमे नयौ प्रसिद्धौ । तृतीयस्य च गुणार्थिकस्य नयस्याभावाद्गुणाभावस्तदभावाद्य गुणपर्ययचिति निर्देशो नोपपद्यत इति । तदेतन्न वक्तव्यमर्हत्प्रवचनहृद्य-यादिषु गुणोपदेशसद्भावात्। उक्तं हि नावद्स्मिन्नर्हत्प्रवचनहृदये "द्रव्या-श्रया निर्गुणा गुणा" इति । अन्यत्राप्युक्तम्—

गुण इदि दन्वविहाणं दन्वविहाणं दन्ववियारोऽथ पज्जओ भणिदो। त हि अणूणं दन्वं अजुदपसिद्धं हवदि णिश्चम् ॥ इति ॥

तर्हि गुणस्यापि तद्भावात्तद्विषयस्तृतीयोऽपि मूलनयः प्राप्नोतीति पूर्वोक्तो दोपस्तद्वस्थ एवेति चेन्नैष दोषोऽस्ति यतो द्व्यस्य द्वावेवात्मानौ स्तः सामान्यं विशेषश्चेति । तत्र सामान्यमुत्सर्गोऽन्वयो गुण इत्यनर्थान्तरम्। विशेषो भेदः पर्याय इत्येकार्थाः शब्दाः। तत्र सामान्यविषयो नयो द्रव्या-र्थिको विशेषविषयस्तु पर्यायार्थिक उच्यते। तदुभयं पुनः समुदितमयुत-सिद्धरूपं द्रव्यमिति कथ्यते। न चैवं तद्विषयस्तृतीयो नयो भवितुमईति विकलादेशत्वान्नयानाम् । तत्समुदायोऽपि प्रमाणगोचरः सकलादेशत्वा-त्प्रमाणस्य । अथवोत्पादव्ययधौव्याण्यस्माकं पर्याया उच्यन्ते । न तेभ्योऽन्ये गुणाः सन्ति । ततो गुणा एव पर्ययाः गुणपर्यया इति सामा-नाधिकरण्ये सति मत्वर्थीये च गुणपर्ययवदिति निर्देशो युज्यते। ननु यद्येवं तद्रथीभेदाद्रणवदिति वा पर्ययवदिति वा वक्तव्यं विशेषणस्या-नर्थक्यादिति । तम्न । किं कारणम् ? परमतिनराकरणार्थत्वाद्विद्रोषणस्य । मतान्तरे हि द्रव्यादन्ये गुणाः परिकल्पिताः। न चैवं तेषां सिद्धिः। सर्वथा भेदेनानुपपत्तः। अतो द्रव्यस्य परिगमनं परिवर्तनं पर्यायस्तद्भेदा एव गुणा नात्यन्तं भिन्नजातीया इति मतान्तरनिवृत्त्यर्थे विशेषणं क्रियमाणं सार्थकमिति । उक्तानामेव धर्मादीनां लक्षणनिर्देशात्तद्विषय एव द्रव्य-व्यपदेशाध्यवसाये प्रसक्तेऽनुक्तद्रव्यसंसूचनार्थमाह—

#### कालश्र ॥ ३९॥

द्रव्यमित्यनुवर्तते । ततो यथोकं द्रव्यलक्षणमुत्पादव्ययभीव्ययुक्तं सत्, गुणपर्ययवद्द्व्यमिति च तेन लक्षणेनोपेतत्वादाकाशादिवन् कालश्च

द्रव्यमित्यवगम्यते । तद्यथा—श्रीव्यं तावत्कालस्य स्वप्रत्ययं स्वभावव्यव-स्थानाद् स्ति । व्ययोदयौ पुनः परप्रत्ययौ, अगुरुलघुगुणवृद्धिहान्यपेक्षया स्वप्रत्ययौ च विद्यते । तथा गुणा अप कालस्य साधारणासाधारणरूपाः सन्ति । तत्रासाधारणो वर्तनाहेतुत्वं, साधारणाश्चाचेतनत्वामूर्तत्वागुरुलघुत्वादयो गुणा विद्यन्ते । पर्यायाश्च व्ययोत्पादलक्षणा योज्याः । तस्यास्तित्वलिङ्गं सन्निवेशक्रमश्च व्याख्यातः । अत्राह—वर्तनालक्षणस्य मुख्यकालस्याऽसङ्ख्येयं प्रमाणमुक्तम् । सांप्रतं परिणामादिगम्यस्य व्यवहारकालस्य प्रमाणं वक्तव्यमित्यत आह—

#### सोऽनन्तसमयः ॥ ४०॥

स इत्यनेन प्रसिद्धो व्यवहारकालः प्रतिनिर्दिश्यते । सांप्रतिकस्यैक-समयिकत्वेण्यतीता अनागताश्च समया अन्तातीतत्वादनन्ता इति व्यप्विश्यन्ते । ततोऽनन्ताः समया यस्य सोऽनन्तसमयो व्यवहारकालो भवतीति व्याख्यायते । अथवा मुख्यस्यैव कालस्य प्रमाणावधारणार्थमेवेदं वचनम् । अनन्तपर्यायहेतुत्वादेकोऽपि कालाणुरनन्त इत्युपचर्यते । समयः पुनः परमनिरुद्धः कालांशस्तत्प्रचयिवशेष आविलकादिव्याख्यातः । ततः स परमार्थकालः प्रत्येकमर्थपर्यायार्थादेशादनन्तसमयो भवति द्वव्यतस्तथा तस्यासङ्ख्येयत्वात् । अत्राह—गुणपर्ययवद्वव्यमित्युक्तम् । तत्र के गुणा इत्यत्रोच्यते—

## द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः ॥ ४१ ॥

द्रव्यशब्द उक्तार्थः। गुणा यत्राश्रयन्ते—आसते स आश्रय आधार इति च संक्षायते 'अधिकरणे पुलिक्कं संक्षायां पुंखों घः प्रायेण' इति घप्रत्ययस्य विधानात्। अथवा गुणैराश्रियत इत्याश्रयः। कर्मसाधनोऽयं कथ्यते। द्रव्यमाश्रयो येषां ते द्रव्याश्रया द्रव्याधारा इत्यर्थः। गुणेभ्यो निष्कान्ता निर्गुणा इति विशेषणं परमाणुकारणद्रव्याश्रयाणां द्यणुकादि-कार्यद्रव्याणां गुणव्यपदेशिनरासार्थमुपादीयते। द्यणुकादीनां हि रूपा-दयो गुणाः सन्तीति तिक्षवृत्तिः कृता भवति। नचु तिर्हे घटसंस्थानादीनां पर्यायाणामपि तदुभयलक्षणसद्भावाद्गुणत्वं प्रामोतीति। तन्न। किं कारणम्? द्रव्याश्रया इत्यत्र नित्ययोगलक्षणे मत्वर्थेऽन्यपदार्थवृत्तिविधानात्पर्यायनिवृत्तेः । नित्यं द्रव्यमाश्चित्य ये वर्तन्ते ते गुणा भवन्तीति, पर्यायाः
पुनः कादा चित्का इति न तेषां ग्रहणं स्यात् । तेनान्विधनो धर्मा गुणा
इत्युक्तं भवति । तद्यथा—जीवस्यास्तित्वामूर्तत्वासङ्ख्येयप्रदेशत्वकर्तृत्वभोकृत्वादयो ज्ञातृत्वद्रष्टृत्वचेतनत्वादयश्च सामान्यक्षपा गुणाः । तथा
पुद्रलस्याचेतनत्वादयो क्ष्पादयश्च गुणाः । पर्यायाः पुनर्जीवस्य घटज्ञानादयो गुणविकाराः, कोधादयश्च द्रव्यविकाराः हीनाधिकविशेषात्मना
मिद्यमानाः । पुद्रलस्य वर्णगन्धादयस्तीवमन्दादिभावेन भिद्यमाना गुणविकारा, द्यणुकादयश्च द्रव्यविकारा विशेषक्षपा वेदितव्याः । एवं धर्मादीनामिष गुणाः पर्यायाश्चागमानुसारेण योज्याः । अत्राहोकः परिणामशब्दोऽसकृत्र तु तस्यार्थो वर्णितस्तस्मादुच्यतां कः परिणाम इति
प्रश्ने उत्तरमाहः

तद्भावः परिणामः ॥ ४२ ॥

अथवा गुणा द्रव्यादर्थान्तरभूता इति केषाश्चिद्दर्शनम्। तर्हिक भवतः सम्मतम्? नेत्याह—यद्यपि कथिश्चित्संक्षादिभेदहेत्वपेक्षया द्रव्यादन्ये गुणास्तथापि तद्व्यतिरेकात् तत्परिणामाश्चाऽनन्ये भवन्ति। यद्येवं स उच्यतां कः परिणाम इति? त्रिश्चयार्थमिदमुच्यते - तद्भावः परिणाम इति। भवनं भावः। तेषां भावस्तद्भावस्तत्त्वं द्रव्यभवनमिति यावत्। परिणमनं परिणमनं परिणामः। धर्मादीनि द्रव्याणि येनात्मना भवन्ति स तद्भावः परिणाम इति संक्षायते। स च द्विधा भिद्यते—अनादिरादिमांश्चेति। तत्राऽनादिर्धर्मादीनां गत्युपश्रहादिस्वतुल्यकालसन्तानवतीं सामान्यरूपः। आदिमांश्च वाह्यप्रत्ययापादितोत्पाद्विशेषरूपः कथ्यते। अथवा पर्यायस्वरूपकप्रकार्थमार्थमदं सूत्रं युक्तमिति बोद्धन्यम्।।

शश्यत्तरिनकरसतारिनस्तलतर्णतलमुक्ताफलहारस्फारतार्राानकुरुम्बिबम्बिनंमलतरपरमोदार-शर्रारशुद्धध्यानानलोज्ज्वलज्वालाज्वलितघनघातीन्धनसङ्घातसकलिवमलकेवलालोकित-सकललोकालोकस्वभावश्रीमत्परमेश्वरिजनपतिमतिवततमितिचिदचित्स्वभावा-भिषानसाधितस्वभावपरमाराध्यतममहासैद्धान्तः श्रीजिनचन्द्र-भद्वारकस्तिच्छण्यपण्डितश्रीभास्करनन्दिविरचित-महाशास्त्रतस्तार्थश्रृस्तौ सुखबोधायां

पञ्चमोऽध्यायस्समाप्तः॥

#### अथ षष्ठोऽध्यायः

इदानीं व्याख्याताऽजीवपदार्थानन्तरोद्दिष्टास्रवपदार्थनिर्देशार्थं ताब-घोगस्वरूपमुच्यते—

#### कायवाकानस्कर्म योगः ॥ १॥

कायादयः राज्दा व्याख्यातार्थाः । कर्मराज्दोऽत्र क्रियाराज्दवाची गृह्यते ऽन्यार्थस्यासम्भवात् । स च विवक्षावशात्कर्मादिसाधनो वेदितन्यः । वीर्यान्तरायक्वानावरणक्षयक्षयोपशमापेक्षेणात्मनाऽऽत्मपरिणामः. लेन च स्वपरिणामो विपर्ययेण च निश्चयव्यवहारनयापेक्षया क्रियत इति कर्म । स परिणामः कुरालमकुरालं च द्रव्यभावरूपं करोतीति कर्म । बहुला-पेक्षया क्रियते ऽनेन कर्मेत्यपि भवति। साध्यसाधनभावान भित्रीप्सायां स्वरूपावस्थितत्वकथनात्कृतिः कर्मेत्यपि भवति। एवं शेषकारकोपपत्तिश्च योज्या। तथा युज्यते युनक्ति युज्यते उनेन योजनमात्रं वा योग इति योगराष्ट्रस्यापि कर्मादिसाधनसम्भवो नेतन्यः। कायश्च वाक्च मनश्च कायवाद्धानांसि । तेषां कर्म कायवाद्धानस्कर्म। क्रकमिकंसेत्यादिना सकारः। ततः कायादीनां यत्कर्म स योग इत्याख्यायते। स च चेतनात्म-प्रदेशपरिस्पन्दरूपो मुख्यो भावयोगः। पौद्रलिककायादिवर्गणाविशेषरूपो गौणो द्रव्ययोगश्चेति द्वैविध्यमास्कन्द्ति। तथा निमित्तमेदादात्मप्रदेशपरि-स्पन्दाख्यो योगस्त्रिधाऽपि भिद्यते काययोगो वाग्योगो मनोयोगश्चेति। तद्यथा-वीर्यान्तरायक्षयोपशमसद्भावे सत्यौदारिकादिसप्तविधकाय-वर्गणान्यतमालम्बनापेक्षयात्मप्रदेशपरिस्पन्दः काययोगः । शरीरनाम-कर्मोदयापादितवाग्वर्गणालम्बने सति वीर्यान्तरायमत्यक्षराद्यावरणक्षयोप-वाक्परिणामाभिमुखस्यात्मनः शमापादिताभ्यन्तरवाग्लब्धिसान्निध्ये प्रदेशपरिस्पन्दो वाग्योगः। अभ्यन्तरवीर्यान्तराय नो इन्द्रियावरणक्षयोप-शमात्मकमनोलव्धिसम्बाने बाह्यनिमित्तमनोवर्गणालम्बने च सति मनः-परिणामाभिमुखस्यात्मनः प्रदेशपरिस्पन्दो मनोयोगः । क्षायिकोऽपि त्रिविधवर्गणालम्बनापेक्षः प्रदेशपरिस्पन्दो योगः सयोगकेवलिनोऽस्ति। तदालम्बनाभावादयोगकेवलिसिद्धानां योगाभावः। इदानीमुक्तलक्षणस्य योगस्यैवास्रवव्यपदेशनिर्देशार्थमाह-

#### स आस्रवः॥२॥

स इति तच्छन्देन योगो निर्दिश्यते। आत्मनः कर्मास्रवत्यनेनेत्यास्रवः। स पव—त्रिविधवर्गणालम्बन पव योगः कर्मागमनकारणत्वादास्रवव्यपदेशमहिति। न सर्वो योगः, पृथक्ष्मूत्रकरणस्य सामध्यित्। अन्यथा
हि कायवाङ्मनस्कर्मयोग आस्त्रव इति तच्छन्द्राऽकरणालाधवार्थमेकस्त्रेऽपि इते सेष्टं सिध्यति। तेन केवलिसमुद्धातकाले सयोगकेवलिनो दण्डकवाटप्रतरलोकपूरणव्यापारलक्षणो योगः कर्मबन्धहेतुनं भवित। किं
तिर्हे—कायवर्गणानिमित्त आत्मप्रदेशपरिस्पन्दस्तत्र बन्धस्य हेतुरस्तीत्ययमर्थः सिद्धो भवित। नतु मिध्याद्दर्शनादीनामपि कर्मागमद्वारत्वात्
कथिमहावचनमिति चेन्मध्यादर्शनाविरितप्रमादकपायाणां योगेऽन्तर्भावादिहाऽपृथ्यवचनमिति व्रमः। योगस्य पुनिरह वचनं सयोगकेवलिपर्यन्तगुणस्थानव्यापकत्वादोद्धव्यं मिथ्यादर्शनादीनां । तदभावात्। अत्राह
—कीदशस्य कर्मणः कीदगयमागमनहेतुरित्याह—

#### शुभः पुण्यस्याऽशुभः पापस्य ॥३॥

विद्युद्धिपरिणामहेतुकस्त्रिविधोऽपि कायादियोगः ग्रुभ इति कथ्यते।
तत्राऽहिंसाऽस्तेयब्रह्मचर्यादिः ग्रुभः काययोगः। सत्यहितमितभाषणादिः ग्रुभो वाग्योगः। अहेदादिभक्तितपोरुचिश्रुतविनयादिः ग्रुभो
मनोयोग इति। संक्रेद्रापरिणामहेतुकस्त्रिविधोऽपि कायादियोगोऽग्रुभ
इत्युच्यते। तत्र प्राणातिपाताऽदत्तादानमैथुनप्रयोगादिरग्रुभः काययोगः।
अनृतभाषणपरुषासभ्यवचनादिरग्रुभो वाग्योगः। वधिचन्तनेर्पास्यादिरग्रुभो मनोयोग इति। पतेन ग्रुभागुभपरिणामनिवृत्तत्वाद्योगस्य ग्रुभाग्रुभत्वम्। न तु ग्रुभाग्रुभकर्मपुद्रस्ठकारणत्वेनेति प्रतिपादितं भवति।
आगमान्तरेऽपि ग्रुभयोगस्यापि ज्ञानावरणाद्यगुभकर्मवन्धहेतुत्वाभ्युपगमात्। कर्मणः स्वातन्त्र्यविवक्षायां पुनात्यात्मानं प्रीणयतीति पुण्यम्।
पारतन्त्र्यविवक्षायां पूयते आत्माऽनेनेति वा पुण्यमिति निरुच्यते।
तत्सक्रेद्याद्यत्तरत्र वक्ष्यते। पुण्यस्य प्रतिद्वन्द्वरूपं पापमिति विज्ञायते। पाति
रक्षत्यात्मानमस्मात् ग्रुभपरिणामादिति पापं मतम्। तदसद्वेद्याद्यत्तरत्र
वक्ष्यते। ततः ग्रुभ एव योगः पुण्यस्याद्युभ एव पापस्येत्येवं नियमः

सयोगकेवलिपर्यन्तगुणस्थानच्यापकत्वाभावात्.

सुखदुःखविपाकनिमित्तत्वेन प्रधानभूतानुभागवन्धं प्रति योज्यो नान्यथेति बोद्धव्यम्। तत्रोत्कृष्टविशुद्धिपरिणामनिमित्तः सर्वशुभप्रकृतीनामुत्कृष्टानुभागवन्धः। उत्कृष्टसंक्केशपरिणामनिमित्तः सर्वाशुभप्रकृतीनामुत्कृष्टानुभागवन्धः। उत्कृष्टः शुभपरिणामोऽशुभजधन्यानुभागवन्धहेतुत्वेऽपि भूयसः शुभस्य हेतुरिति कृत्वा शुभः पुण्यस्येत्युच्यते। यथाल्पापकारहेतु-रंपि बहूपकारसद्भावादुपकारक इति कथ्यते। एवमशुभः पापस्येत्यपि। उक्तं च

सभपयडीणविसोधी तिब्वं असुहाण सङ्किलेसेण। 'विवरीदो दु जहण्णो अणुभागो सब्वपयडीणं॥ इति॥

कीदशोरात्मनोः कयोः कर्मणोरास्रव इत्याह---

सकषायाऽकषाययोः साम्परायिकर्यापथयोः ॥ ४॥

प्रकृतास्त्रवस्थानन्त्येऽपि सकपायाकपाययोरात्मनोः स्वामिनोद्वै-विध्यादास्रवस्याप्यत्र द्वैविध्यं वेदितव्यम् । क्रोधादिपरिणामः कपति हिन-स्त्यात्मानमिति कषाय उच्यते। अथवा यथा कषायः क्वाथाख्यो नैयग्रो-श्रेषहेतुस्तथा क्रोधादिरप्यात्मनः कर्मश्लेपहेतुत्वान्कपाय इव कषाय इत्युच्यते। सह कषायेण वर्तत इत्यात्मा सकपायः।न विद्यते सकपायश्चाकपायश्च कपायोऽस्येत्यकषायः । सकषायाकपायौ । तयोः सकषायाकषाययोरित्यनेन स्वामिनिर्देशः। कर्मभिः समन्तादात्मनः पराभवोऽभिभवः संपरायः संसार इति वा कथ्यते। स संपरायः प्रयोजनमस्येति सांपराधिकं कर्म। ईरणमीर्या - गतिरिति सा ईर्या द्वारं-पन्था यस्य तदीर्यापथं कर्म। सांपरायिकं सांपरायिकेर्यापथे । तयोः सांपरायिकेर्यापथयोः। अत्र यथासङ्ख्यमभिसम्बन्धः क्रियते। सकपायस्यात्मनो सूक्ष्मसांपरायान्तस्य सांपरायिकस्य कर्मण भवति । अक्रषायस्योपद्यान्तकषायादेरीर्यापथस्य कर्मण आस्रवो भवः तीति । कषायासम्भवे संसारफलस्य कर्मणः प्राप्त्ययोगादीर्यापथस्यास्रवणं प्रकृतिप्रदेशबन्धफलस्येति प्रत्येयम्। कपायसद्भावे तु स्थित्यनुभाग-बन्धफलस्य कर्मण आस्त्रवणं भवति । कषायोदयस्य तन्नान्तरीयकत्वा-दिति च बोद्धव्यम्। तत्र सांपरायिकास्रवस्य मेदानाह—

# इन्द्रियकषायाव्रताक्रियाः पश्चचतुःपश्चपश्चविंशातिसञ्चयाः पूर्वस्य भेदाः॥५॥

इन्द्रियाणि च कपायाश्चावतानि च क्रियाश्चेन्द्रियकपायावतिकयाः। पश्चिमरिधका विंशतिः पश्चविंशतिः। पश्च च चत्वारस्य पश्च पञ्चविरातिश्च पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविरातिः। सा सङ्ख्या येषां मेदानां ते पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंदातिसङ्ख्याः। पूर्वस्थेत्यनेनातीतस्त्रे ईर्यापथा-स्रवात्प्रागुद्दिष्टस्य सांपरायिकास्रवस्यात्र संप्रहः। परस्परतो भिद्यन्ते विशिष्यन्त इति भेदाः प्रकारा इत्यर्थः। अत्रेन्द्रियादीनां पञ्चादिभिर्यथा-सङ्ख्यमभिसम्बन्धो द्रष्टव्यो व्याख्यानात्। पञ्चेन्द्रियाणि, कषायाः, पञ्चावतानि, पञ्चविदातिः क्रिया इति। तत्र पञ्चेन्द्रियाणि स्पर्शना दीन्युक्तानि । क्रोधादयः कपायाश्चत्वारः प्रत्येकमनन्तानुबन्ध्यादिविकल्पा वक्ष्यन्ते। हिंसादीनि पञ्चावतानि च वक्ष्यन्ते। पञ्चविंशतिकियास्त्व-त्रोच्यन्ते सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रयोगसमाधानेर्यापथिकयाः चैत्यगुरुप्रवचनपूजनादिलक्षणसम्यक्त्ववर्धिनी क्रिया सम्यक्त्विक्रया। अन्यदेवतास्तवनादिरूपा मिथ्यात्वहेतुका प्रवृत्तिर्मिथ्यात्विक्रया। काया-दिभिः परगमनादिप्रयोजकत्वं प्रयोगिकया । संयतस्य सतोऽप्रयत्न-परोपकरणादित्रहणं समाधानिकया। ईर्यापथकर्महेतुरीर्यापथिकयेति पञ्चैताः । प्रदोषकायाधिकरणपरितापप्राणातिपातिकयाः कोधावेशाचेतसः प्रदुष्टत्वं प्रदोषिकया। ततः कायोद्यमः कायिकया। हिंसोपकरणाधिकृतिरिधकरणिकया। परदुःखकरणं परितापिकया। आयुरिन्द्रियबलप्राणानां वियोगकरणं प्राणातिपातिकया। एताः पश्च। दर्शनस्पर्शनप्रत्ययसमन्तानुपाताऽनाभोगक्रियाः 中国 | मनोक्करपदर्शनं दर्शनिकया । तथा मनोक्करपृष्टव्यस्पर्शनं स्पर्शनिकया। अपूर्विहिंसादिप्रत्ययकरणं प्रत्ययिकया । स्त्रचादिसहिते देशेऽन्तर्मलोत्सर्ग-करणं समन्तानुपातिकया । अप्रमृष्टादृष्टभूमौ कायादिनिक्षेपोऽनाभोग-क्रिया। ता एताः पञ्च। स्वहस्तनिसर्गविदारणाहाव्यापादनाऽनाकाङ्का-क्रियाः पञ्च। तत्र परकरणीयस्य स्वहस्ते करणं स्वहस्तिक्रया। पाप-प्रवृत्तावभ्यनुकानं निसर्गिकिया । पराचरितप्रच्छन्नदोषप्रकादानं विदारण-क्रिया । जिनेन्द्राक्षां स्वयमनुष्ठातुमसमर्थस्यान्यथार्थसमर्थनेन तद्यापा-

दनमाञ्चाव्यापादनिकया। प्रमादालस्याभ्यां प्रवचनोपदिष्टविधिकर्तव्यतानादरोऽनाकाङ्काक्रिया। एताः पञ्च। आरम्भपरिग्रहमायामिथ्यादर्शनाऽप्रत्याल्यानिक्रयाः पञ्च। छेदनाद्यारम्भणमारम्भक्रिया। परिग्रहाऽविनाशार्था क्रिया परिग्रहक्रिया। झानदर्शनादिषु निकृतिर्वञ्चनं मायाक्रिया।
परं मिथ्यादर्शनिक्रयाकरणकारणाविष्टं प्रशंसादिभिर्देढयति साधु करोपीति सा मिथ्यादर्शनिक्रया। संयमघातिकमोदयवशादिनवृत्तिरप्रत्याल्यानिक्रया। एताः पञ्च। एवं यथोक्ताः पञ्चिशिरातिरपि क्रिया इन्द्रियकषायाव्रतेभ्यः पृथक्षथिताः, कार्यकारणतया कथि अद्भेत्दसङ्गावात्।
प्रवृत्तिक्षपा हि क्रियास्तदेतुपरिणामक्षपाणि पञ्चेन्द्रियकषायाव्रतानि
सङ्गेपानु न योगाद्भिद्यन्ते। तदेविमिन्द्रियादीनि साम्परायिकस्य
कर्मण आस्रवद्वाराण्युक्तान। सांप्रतं सत्यपि प्रत्यात्मसम्भवे तेषां परिणामेभ्योऽनन्तविकरपेभ्यो विशेषं प्रदर्शयन्नाह—

## तीव्रमन्दज्ञाताऽज्ञातभावाधिकरणवीर्यविशेषभ्यस्ति द्विशेषः ॥६॥

बाह्याभ्यन्तरहेतृदीरणवशादुद्रिकः परिणामस्तीवनात् स्थूलभावा-त्तीव इत्युच्यते । अनुदीरणप्रत्ययसिव्धानादुत्पद्यमानोऽनुद्विक्तपरिणामो मन्दनाद्वमनानमन्द इति कथ्यते । हिनस्मीत्यस्ति परिणामे प्राणव्यपरो-पणे जाते सति मया व्यापादित इति ज्ञायने स्मेति ज्ञातमात्रं ज्ञातम्। अथवाऽयं प्राणी हन्तव्य इति शात्वा प्रवृत्तिश्चितिमत्युच्यते । तद्विपरीत-मज्ञातम्। तच प्रमादान्मदाद्वा प्रवज्यादिष्वनववुध्य प्रवृत्तिरुच्यते । भावोऽत्र परिस्पन्दरूपः कायादिक्रियालक्षणः परिणाम उच्यते । स च तीवादीनां विशेषकः सम्बन्धिभेदाद्भिद्यमानोऽनेकरूपो भवति । प्रयोज-नानि पुरुषाणां यत्राऽधिकियन्ते प्रस्तूयन्ते तद्धिकरणं द्रव्यमित्यर्थः। द्रव्यस्य शक्तिविशेषः सामर्थ्यं वीर्यमिति निश्चीयते। तीत्रश्च मन्द्रश्च शातश्चाशातश्च तीवमन्दशाताऽशातास्ते च ते भावाश्च तीवमन्दशाताऽशात-भावाः। ते चाधिकरणं च वीर्यं च तानि। तेभ्यः। तस्यास्रवस्य विशेषो भेदस्ति होषः। एत्दुकं भवति --तीवादिविशेषेभ्य इन्द्रियाद्यास्रवाणां विशेषः सिध्यति । कार्यभेदस्य कारणमेदपूर्वकत्वादिति । तदेवं संसारि-मेदसिद्धर्जगद्वैचित्रग्रसिद्धरप्यूपपन्ना भवनि । तत्र मेदप्रतिपादनद्वारे-णानिक्राताधिकरणस्वरूपप्रतिपादनार्थमाह-

#### अधिकरणं जीवाञ्जीवाः ॥ ७ ॥

व्याख्यातलक्षणा जीवाऽजीवाः। तेषां पुनर्वचनमधिकरणिवशेष-श्रापनार्थम्। जीवाश्चाजीवाश्च जीवाऽजीवाः। मूलपदार्थयोद्धित्वाजीवश्चा-जीवश्च जीवाऽजीवाविति द्विवचनं प्राप्नोतीति चेत्तन्न-पर्यायाणामधिकरण-त्वात्। नात्र जीवाऽजीवसामान्यमधिकरणत्वं विभर्ति, किं तर्हि—पर्याया हिंसाग्चुपकरणभावमापद्यमानाः। येन केनचित्पर्यायेण विशिष्टं द्रव्य-मधिकरणं स्यादिति व्याख्यायते। ततः पर्यायव्यक्तीनां वहुत्वाद्वहुवचन-निर्देशो युक्तः। आस्त्रवोऽत्र प्रकृतस्तस्येहार्थवशात् षष्ठयन्ततया परिणा-मोपपत्तर्जीवाऽजीवा अधिकरणमास्रवस्येत्यभिसम्बन्धो वेदितव्यः। तत्र जीवाऽधिकरणभेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

## आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकषायाविशेषै-स्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः ॥८॥

आदौ भवमाद्यं प्रथमं जीवाधिकरणमित्यर्थः । प्राणव्यपरोपणादिषु प्रमाद्वतः प्रयत्नावेदाः संरम्भणं संरम्भ इत्युच्यते । साध्यायाः कियायाः साधनानां समभ्यासीकरणं समाहारः । समारम्भणं समारम्भ इति कथ्यते । प्रवर्तनं प्रक्रमणमारम्भणमारम्भ इत्याख्यायते । योगशब्दो व्याख्यातार्थः । स्वतन्त्रेणात्मना कियते स्मेति कृतं प्रादुर्भावितमित्यु-परस्य प्रयोगमपेक्ष्य सिद्धिमापद्यमानं कार्यते स्मेति कारितमिति संकायते । परेण यत्कृतं कारितं वाभ्युपगम्यते तद्नु-मन्यते स्मेत्यनुमतमिति कथ्यते । अभिहितलक्षणाः कपायाः क्रोधा-दयः । विशिष्यतेऽर्थोऽर्थान्तरादिति विशेषः। विशिष्टिर्वा विशेषः। संरम्भश्च समारम्भश्चारम्भश्च योगश्च कृतश्च कारितश्चानुमतश्च कषायाश्च संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकषायास्तैः संरम्भादिविशेष-राद्यं जीवाधिकरणं भिद्यत इति वाक्यदोषः। त्रिस्त्रिःस्त्रश्चतुरित्येते त्रयस्त्रि-शब्दश्चतुःशब्दश्च सुजन्तास्त्रीन्वारांस्त्रिः । चतुरो वारांश्चतुरिति सङ्ख्याया अभ्यावृत्तौ कृत्वसुचिति वर्तमाने द्वित्रिचतुभ्येः सुजित्यनेन सुव्यत्ययः। त्रिश्च त्रिश्च चत्वारश्च ते। तैकिस्त्रिक्षिश्चतुर्भिरिति एतेषां संरम्भादि-भिर्यथाक्रममभिसम्बन्धः क्रियते । संरम्भसमारम्भारम्भास्रयः । योगा-स्रयः । कृतकारिताऽनुमतास्रयः । कषायाश्चत्वार इति । एतेषां गणनाभ्या-

वृत्तिः सुचा द्योत्यते। एकमेकं नयेदिति विगृह्य सङ्ग्रुधैकाद्वीप्सायामित्यन्तेन शिस कृते एकश इति सिध्यति। स च वीप्सार्थद्योतनः। एकैकं त्रद्यान्द्रीन्मेदान्नयेदित्यर्थः। संरम्भादित्रयमिदं वस्त्वादौ निर्दिष्टं तद्भेदहेतुत्वा-दितरेषां योगादीनामानुपूर्व्यवचनं पूर्वापरिवशेषणत्वात्कृतम्। तस्मात्कोधादिचतुष्टयकृतकारिताऽनुमतभेदात्कायादियोगानां संरम्भसमारम्भारम्भा विशेष्याः प्रत्येकं पद्त्रिशद्विकल्पा भवन्ति। तत्र संरम्भस्तावत् क्रोधकृतकायसंरम्भो मानकृतकायसंरम्भो मायाकृतकायसंरम्भो कोभकृतकायसंरम्भो मानकृतकायसंरम्भो मानकितिकायसंरम्भो मानकितिकायसंरम्भो मानाकितिकायसंरम्भो लोभकारितकायसंरम्भो मानकितिकायसंरम्भो मानानित्रकायसंरम्भो लोभकारितकायसंरम्भो लोभानुमतकायसंरम्भो मानानुमतकायसंरम्भो मायानुमतकायसंरम्भो लोभानुमतकायसंरम्भो हो एते सम्पण्डिताः कायविकल्पाः पद्त्रिशन्। उक्तं च—

संरम्भो हादशधा कोधादिकतादिकाय तयोगात्।
आरम्भसमारम्भौ तथैव भेदास्तु षद्त्रिंशत्॥ इति॥
तथा वाङ्मानसयोरिप प्रत्येकं षद्त्रिंशत्। एतं सर्वे सम्पिण्डिता जीवाधिकरणास्त्रवभेदा अष्टोत्तरशतसङ्ख्या भवन्ति। चशब्दोऽनन्तानुबन्ध्य-प्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनपोडशकपायभेदकताऽन्तभेदसमुख्यार्थः।
तेन द्वात्रिंशदुत्तरचतुःशतगणनास्तिहकल्पा हिंसापक्षया वेदितव्याः।
तद्वदनृताद्यः श्रयापि योज्याः। इदानीमजीवाधिकरणप्रतिपत्त्यर्थमाह—

## निर्वर्तनानिश्वपंसयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्धित्रिभेदाः परम्॥९॥

निर्वर्तनादीनां शब्दानां कर्मसाधनानामर्थः कथ्यते । निर्वर्त्यत इति निर्वर्तना निष्पादना । निश्चित्यत इति निश्चेपः संस्थापना । संयुज्यत इति संयोगो मिश्रीकृतम् । निस्दुज्यत इति निस्गः प्रवर्तनमिति । अथवा भावसाधना एते —निर्वर्तनं निर्वर्तना । निश्चिमिनिश्चेपः । संयुक्तः संयोगः । निस्चिप्टिनिस्गं इति । निर्वर्तना च निश्चेपश्च संयोगश्च निस्गंश्च निर्वर्तनानिश्चेपसंयोगनिसर्गाः । द्वौ च चत्वारश्च द्वौ च त्रयश्च द्विचतुर्द्धिन्त्रयः । ते भेदा येषां ते द्विचतुर्द्धिन्त्रभेदाः । परमुत्तरमजीवाधिकरण-मित्यर्थः । यदा निर्वर्तनादयः शब्दाः कर्मसाधनास्तैरिहानुवर्तमानस्याधि-करणशब्दस्य सामानाधिकरण्येन सम्बन्धः—निर्वर्तनैवाधिकरणमित्यादि ।

यदा तु भावसाधनास्तदा वैयाधिकरण्येन निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गलक्षणा भावाः परमजीवाधिकरणं विशिष्यन्तीत्यध्याहियमाणिकयापदापेक्षया परशब्दस्य कर्मनिर्देशो व्याख्यायते। पूर्वसूत्रे आद्यमिति वचनादत्र
सामर्थ्यात्तत्परत्वप्राप्ती पुनः परवचनमनर्थकमिति चेत्तप्त अन्यार्थत्वादस्य।
संरम्भादिभ्योऽन्यानि निर्वर्तनादीनीत्येतस्यार्थस्य प्रतिपादनार्थोऽयं
परशब्दः कृतः। इतरथा हि निर्वर्तनादीनामप्यात्मपरिणामसद्भावाजीवाधिकरणविकरण एवेति विश्वायते। तत्र मूलोत्तरमेदान्तिर्वर्तना
द्वेधा—मूलनिर्वर्तना कायवाद्धानःप्राणापानरूपा। उत्तरनिर्वर्तना काष्ठपुस्तचित्रकर्मभेदा। निक्षेपश्चतुर्धा भिद्यते—अप्रत्यवेक्षादुःप्रमार्जनसहसाऽनाभोगभेदात्। संयोगो द्वेधा—भक्तपानसंयोग उपकरणसंयोगश्चेति।
निर्सर्गस्त्रेधा—कायवाद्धानोभेदात्। एतैर्निर्वर्तनादिभिरजीवास्रवस्य
प्रवर्तनादास्रवाधिकरणत्वभेषामवसीयते। एवं सामान्यतः साम्परायिकास्रवमक्त्वाऽधुना श्वानदर्शनावरणकर्मणोरास्रवं विशेषेणाह—

## तत्त्रदोषनिह्ववमात्सर्यान्तरायाऽऽसादनोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयोः ॥ १० ॥

मत्यादिश्वानपश्चकस्य कीर्तने कृते कस्यचिद्ववतोऽन्तः प्रदुष्टत्वं प्रदोषः। यिकश्चित्परनिमित्तमिमसम्भयन्य नास्ति न वेद्यीत्यादिश्वानस्य व्यपलपनं वश्चनं निह्नवः। कुतश्चित्कारणात्स्वयमभ्यस्तस्य दानार्हस्यापि श्वानस्य योग्यायाऽप्रदानं मात्सर्यम्। कलुषेणात्मना श्वानस्य व्यवच्छेद्-करणमन्तरायः। वाक्वायाभ्यां परप्रकाशश्चानस्य वर्जनमासादनम्। प्रशस्तश्चानस्य दृषणोद्घावनमुप्यातः। आसादनोप्यातयोभेदाभाव इति चेश्च-कथिश्चद्वेद्देपपत्तः। सतो हि श्वानस्य विनयप्रकाशनादिगुण-कीर्तनाऽननुष्टानमासादनमुच्यते। उप्यातस्तु श्वानमञ्चानमेवेति श्वाननाशिप्रायप्रत्ययमनयोभेदः। तदित्यनेनाऽप्रकृतयोरिप श्वानदर्शनयोः प्रतिनिर्देशो श्वानदर्शनावरणयोरास्त्रव इति वचनसामर्थ्यात्। प्रदोषश्च निह्नवश्च मात्सर्यं चान्तरायश्चासादनं चोप्यातश्च प्रदोपनिह्नव-मात्सर्यान्तरायाऽऽसादनोप्याताः। तयोः प्रदोषाद्यस्तत्प्रदोषाद्यः। आस्त्रव इति वर्तते। ततो यथा श्वानविषयाः प्रदोषादयो श्वानवरणस्या-स्वासत्या दर्शनविषया दर्शनविषया दर्शनावरणस्यास्ववा भवन्ति। तथा श्वान-

द्शनवत्सु पुरुषेषु तत्साधनेषु च पुस्तकादिषु प्रदोषादयस्तत्प्रदोषादि-प्रहणेनैव गृह्यन्ते । तन्त्रिमित्तत्वादिति बोज्जव्यम् । असद्वेद्यास्रवप्रदर्शनार्थ-माह—

### दुःखशोकतापकन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभय-स्थान्यसद्वेद्यस्य ॥ ११ ॥

अनिष्टसंयोगेष्टवियोगाऽनिष्टनिष्ठुरश्रवणादिबाह्यसाधनापेक्षादसद्वेद्य-परिणामो कर्मोदयादुत्पद्यमानः पीडालक्षणः दुःखमित्युच्यते । अनुप्राहकस्य बान्धवादेः सम्बन्धविच्छेदे तद्गताशयस्य चिन्ताखेद्रस्थाः परिणामो वैक्कब्य वेशेषो मोहकर्मविशेषोदयापेक्षः शोक इति कथ्यते। परिभवपरुषवचनश्रवणा देनिमित्तापेक्षया कलुषान्तः करणस्य तीव्रपरि-णामस्ताप इत्यभिधीयते । परितापनिमिनेनाश्चपातेन प्रचुरविलापेनाङ्ग-विकारादिना चाभिव्यकं कन्दनं प्रत्येतव्यम् । आयुरिन्द्रियवलप्राणानां ^ परस्परतो वियोगकरणं वध इत्यवधार्यते । सङ्क्रेशपरिणामालम्बनं स्वपरानुब्रहाभिलाषिवषयमनुकम्पाप्रचुरं परिदेवनमिति परिभाष्यते । यद्यपि दुःखजातीयत्वाच्छोकादीनां दुःखग्रहणादेव ग्रहणं सिद्धं, तथापि दुःखविषयास्रवाऽसङ्ख्येयलोकमेदसम्भवात् दुःखमित्युक्ते विशेषाऽनि-जीनात्कतिपयविशेषदर्शनेन ति विकेमितिपत्त्यर्थं शोकाद्यपादानं क्रियते। गौरित्युके विशेषाऽनिजनि तत्प्रतिपादनार्थं खण्डमुण्डशुक्करुणादिविशे-षणोपादानवत् । दुःखं च शोकश्च तापश्च कन्दनं च वधश्च परिदेवनं च दुःखद्योकतापक्रन्दनवधपरिदेवनानि । आत्मा स्वदेहस्थचेतनपर्यायः । सोऽपि पिण्डात्मैवोच्यते । तस्यैव दुःखादिसद्भावात् । 2 तयोर्द्वयमुभयः मुच्यते । आत्मा च परश्चोभयं च तान्यात्मपरोभयानि । तेषु तिष्ठन्ती-त्यात्मपरोभयस्थानि । असदप्रशस्तं वेद्यमसद्वेदं द्रव्यकर्मोच्यते । तान्ये-तानि दुःखादीन्यात्मस्थानि परस्थान्युभयस्थानि चात्मनोऽसद्वेद्यकर्मणो दुःखफलस्यास्रवा भवन्ति सङ्क्षेशाङ्गत्वात्। असङ्क्षेशाङ्गानां तु नेपां सर्वथा तदनास्रवत्वा<sup>8</sup>द्वलोत्पाटोपवासादिवत् । सद्वेद्यास्रवमेदमाह—

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ज्ञानदर्शननिमित्तत्वात्, <sup>2</sup> आत्मपरयोः. <sup>3</sup> गण्डं पाटयतं। मिषज अनशनादिवारणस्य योश्च मनोरितसौंख्यसान्निध्याददोषवत्, '' पुरे वने वा स्वजने जने वा प्रासादश्वेन द्वमकोटरे वा। प्रियाननान्नेऽथ शिलातले वा मनोरित सौद्ध्यमुदाहरन्ति.''

## भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः श्वान्तिः शौचमिति सद्देद्यस्य ॥ १२॥

आयुर्नामकर्मोदयवशात्तासु तासु योनिषु भवन्तीति भूतानि, सर्वे प्राणिन इत्यर्थः। व्रतान्यहिंसादीनि वक्ष्यन्ते। व्रतानि विद्यन्ते येषां ते वितनः। ते च द्विविधा-अभिमुक्तगृहाभिलाषाः संयताः, गृहिणश्च देश-संयता इति । अनुकम्पनमनुकम्पा दया करुणेति यावत् । भूतानि च व्यतिनश्च भूतवतिनस्तेष्वनुकम्पा। आत्मीयस्य वस्तुनः परानुत्रहबुद्धचाऽ-तिसर्जनं दानमित कथ्यते । पूर्वीपात्तकर्मीदयवशादश्रीणाशयः सरागः साम्परायिकनिवारणं प्रत्यागूर्णमनाः । सह प्रशस्तेन रागेण वर्तते स सराग इति कथ्यते । प्राणिष्वेकेन्द्रियादिषु चक्षुरादिखिनद्रयेषु चाऽ-शुभप्रवृत्तेर्विरःतिः संयम इति निगद्यते । सरागस्य संयमः सरागो वा संयमः सरागसंयमः । आदिशब्देन संयमासंयमाकामनिर्जराबालतपसां सङ्गहः। सरागसंयम आदिर्थेषां ते सरागसंयमादयः। निरवद्यक्रिया-विशेषानुष्टानं योगः समाधिः सम्यक्त्रणिधानमित्यर्थः । दण्डभाव-निवृत्त्यर्थं च तस्य प्रहणं क्रियते । भूतव्रत्यनुकम्पादानं च सरागसंयमा-दयश्च भृतवत्यनुकम्पादानसरागसंयमादयस्तेषां योगो भृतवत्यनुकम्पा-दानसरागसंयमादियोगः। ग्रुभपरिणामभावनाबलात् ऋोधादि निवृत्तिः क्षमा क्षान्तिरित्यर्थः । स्वद्रव्यत्यागपरद्रव्यापहरणसान्नधासिकनिद्ध-वादीनां लोभप्रकाराणामुपरमः शौचिमिति निश्चीयते । निर्लोभः पुमान् शुचिस्तस्य भावः कर्म वा शौचिमिति ब्युत्पत्तेः। इतिशब्दात्प्रकार-वाचिनोऽर्हदादिप्जाबालवृद्धतपस्विवैयापृत्योद्योगार्जवविनयप्रदानादीनां व्यक्तवर्थात्समासाऽकरणाच भूतग्रहणादेव सिद्धर्वति-ग्रहणं तद्विषयानुकम्पात्राधान्यख्यापनार्थम् । सत्प्रशस्तं वेद्यं सद्वेद्यं सुख-फलं कर्मोच्यते । तस्यैते भूतवत्यनुकम्पादिविशेषा आस्रवा विद्युध्यङ्गत्वे सति भवन्त्यन्यथा तद्भाव वरोधात्तेषामसद्वेद्यास्रववत् । तदुक्तम् 😁 🗀

विद्युद्धिसङ्क्षेद्धाङ्गं चेत्स्वपरस्थं सुखासुखम् । पुण्यपापास्रवो युक्तो न चेद्यर्थस्तवार्द्धतः॥ इति ॥

## केवलिश्रुतसङ्घर्मदेवाऽवर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥ १३॥

चश्चरादिकरणक्रमकुड्यादिब्यवधानातीतिनरावरणक्षानोपेता अर्हन्तः केविलन इति व्यपिद्द्यन्ते । तदुपिद्ष्यं बुद्धश्वितशयिद्धंयुक्तगण्धरावधारितं श्चतं व्याख्यातम् । सम्यग्दर्शनादिरत्नत्रयभावनापराणां चतुर्विधानां श्रमणानां गणः सङ्घ इति प्रोच्यते । एकस्याऽसङ्घत्वं प्राप्तो-तीति चेत्तन्न । किं कारणम् श्रमक्रवतगुणसंहननादेकस्याऽपि सङ्घत्व-सिद्धेः । तथा चोक्तम्—

सङ्घो गुणसङ्घादो कम्माणविमोइदो हवदि सङ्घो। दंसणणाणचरित्ते सङ्घादिन्तो हवदि सङ्घो॥ इति॥

अहिंसादिलक्षणो जिनप्रवचने निर्दिष्टो धर्म इत्युच्यते। देवाश्चतुर्णिकाया व्याख्याताः। गुणवत्सु चान्तःकालुष्यसद्भावादसद्भूतदोषोद्भावन—मवर्णवदनमवर्णवाद इति वर्ण्यते। केवलिनश्च श्चतं च सङ्घश्च धर्मश्च देवाश्च तेषामवर्णवादः केवल्याद्यवर्णवादः। दर्शनं तत्त्वार्थश्चद्यानं व्याख्यातम्। दर्शनं मोहयति प्रतिबभातीति दर्शनमोहः। दर्शनस्य मोहनं वा दर्शनमोहः कर्मविशेष उच्यते। तत्र केवलिनामवर्णवादः कवलाहारित्वाद्यभिधानम्। श्चतस्य मांसभक्षणाद्यवद्यतावचनं, सङ्घस्य शूद्धत्वाऽशुचित्वाद्याविर्भावनं, धर्मस्य निर्गुणत्वाद्यभिधानं, देवानां सुरामांसोपसेवनाद्याघोषणमवर्णवादः। स सर्वोऽपि दर्शनमोहस्य प्रत्येकः मास्रवो भवति सङ्क्रेशहेतुत्वात्। अधुना चारित्रमोहास्रवमाह—

## कषायोदयात्तीव्रपरिणामश्रारित्रमोहस्य ॥ १४ ॥

कपायो निरुक्तः। पूर्वोपात्तस्य द्रव्यकर्मणो द्रव्यदिनिमित्तवशा-त्फलप्राप्तः परिपाक उदय इत्यभिधीयते। कपायस्योदयः कपायोदय-स्तस्मात्कषायोदयात्। तीवपरिणामशब्दो व्याख्यातार्थः। तीवश्चासौ परिणामश्च तीवपरिणामः। चारित्रमुक्तलक्षणम्। तन्मोहयतीति चारित्र-मोहः। चारित्रस्य मोहनं वा चारित्रमोहः। तस्य चारित्रमोहस्य। कपायोदयनिमित्तो यस्तीवपरिणामः स आस्रव इति विश्लेयः। स चावा-न्तरमेदापेक्षयाऽनेकधा। तद्यथा—स्वपरकषायोत्पादनतपस्विजनवृत्त-दूषणसङ्क्षिष्टलिङ्गवतधारणादिः कषायवेदनीयस्यास्रवः। सद्धमौत्मह- सनदीनाभिद्यासबद्धविप्रलापोपहासशीलतादिर्हास्यवेदनीयस्य । विचित्रक्रीडनपरता वतशीलाऽरुच्यादी रितवेदनीयस्य । पराऽरितप्राद्धभावयरितविनाशनपापशीलसंसगादिररितवेदनीयस्य । स्वशोकाऽऽमोद्शोचनपरदुःखाविष्करणशोकप्रताभिनम्दनादिः शोकवेदनीयस्य । सम्भयपरिणामपरभयोत्पादनिर्वदयत्वत्रासनादिर्भयवेदनीयस्य । सद्धर्मापन्नचतुवर्णविश्विष्ठवर्गकुलिकयाचारप्रवणजुगुप्सापरिवादशीलत्वादिर्जुगुप्सावेद नीयस्य । प्रकृष्टकोधपरिणामातिमानितेर्ण्याव्यापाराऽलीकाभिधायिताऽतिसम्धानपरत्वप्रवृद्धरागपराङ्गनागमनादरवामलोचनाभावाभिष्वङ्गतादिः
क्रीवेदनीयस्य । स्तोककोधानुत्सिकत्वस्वदारसन्तोषादिः पुवेदनीयस्य ।
प्रजुरकषायगुद्धेन्द्रयव्यपरोपणपराङ्गनावस्कन्दनादिर्नपुंसकवेदनीयस्य ।
प्रजुरकषायगुद्धेन्द्रयव्यपरोपणपराङ्गनावस्कन्दनादिर्नपुंसकवेदनीयस्य ।
क्रव इति । इदानीं मोहानन्तरोदिष्टस्यायुश्चतुष्ट्यस्यास्यो वक्तव्यस्तत्र
। घस्य तावित्रयतकालपरिपाकस्यायुषः कारणप्रदर्शनार्थमिदमुच्यते—

## बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥ १५॥

बहुशब्दस्य सङ्ख्यावानिनो वैपुल्यवाचिनश्च ग्रहणं विशेषाऽनिभि-धानात्। आरम्भो हिंसनशीलानां कर्मोच्यते। परिग्रहो ममेदमिति सङ्कल्यः। आरम्भाश्च परिग्रहाश्चारम्भपरिग्रहाः। बहव आरम्भपरिग्रहा यस्य पुंसः स बहारम्भपरिग्रहः। अथवा आरम्भश्च परिग्रहश्चारम्भपरिग्रहौ, बहु आरम्भपरिग्रहौ यस्य स तथोक्तस्तस्य भावो बहारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुव आस्रवो भवतीति सङ्क्षेपः। तद्विस्तरस्तु हिंसादिक्रूरकर्माऽ-नवरतप्रवर्तनपरस्वहरणविषयातिगृद्धिकृष्णलेक्याभिजातरौद्रभ्यानमरण – कालतादिलक्षणो विश्लेयः। इदानीं तैर्यग्योनस्यायुव आस्नवमाह—

#### माया तैर्यग्योनस्य ॥ १६ ॥

चारित्रमोहकर्मोदयाविर्भृत आत्मनः कुटिलस्वभावो माया निकृति-र्वञ्चनेति च व्यपिद्द्यते । तैर्यग्योना उक्तलक्षणास्तेषामिदं तैर्यग्योनम् । तस्य तैर्यग्योनस्यायुषो माया द्देतुर्भवतीति सङ्ख्याः । तत्प्रपञ्चस्तु मिथ्या-त्वोपेतधर्मदेशना निःशीलताऽतिसन्धानप्रियता नीलकपोतलेश्याभि-जातार्तभ्यानमरणकालतादिलक्षणः । सांप्रतं मानुषस्यायुषो द्देतुमाद्द—

### अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य ॥ १७॥

अस्पः स्तोक इत्यर्थः। आरम्भश्च परित्रहश्चारम्भपरित्रहो । अस्पा-वारम्भपरित्रहो यस्य सोऽस्पारम्भपरित्रहस्तस्य भावोऽस्पारम्भपरि-त्रहत्वम् । मानुषाणामिदमायुर्मानुषम् । तस्यास्पारम्भपरित्रहत्वं हेतुर्भव-तीति सङ्क्षपः। तद्वश्वासस्तु—मिध्यादर्शनाऽलिङ्गितमिति विनीतस्वभावता प्रकृतिभद्रता प्राञ्जलस्यवहारता तनुकषायता कपोतपीतलेक्योपस्त्रेषधर्म-ध्यानमरणकालतादिलक्षणः। अपरोऽपि मानुषस्यायुष आस्रवोऽस्तीति तं प्रतिपादयन्नाह—

### स्वभावमार्दवं च ॥ १८॥

स्वभाव प्रकृतिः परोपदेशाऽनपेक्षतेत्यर्थः। मृदुर्निरहङ्कारो मान-कषायरिहतः पुमानुच्यते । मृदोर्भावः कर्म वा मार्दवम्। स्वभावेन मार्दवं स्वभावमार्दवम् । तदिष मानुषायुषो हेतुर्भवित । ननु पूर्वत्र व्याख्यातमेवेदं पुनर्प्रहणमनर्थकम् । सूत्रे नोपात्तमिति कृत्वा पुनरिद-मुच्यते । तर्ह्यको योगः कर्तव्यः—अल्पारम्भपरिष्रहत्वं स्वभावमार्दवं च मानुषस्येति । सत्यमुत्तरार्थं पृथग्योगकरणं दैवस्याप्यायुषः स्वभाव-मार्दवमास्रवो यथा स्यादिति । किं प्रागुक्तं द्वितयमेव मानुषस्यास्रवो । नेत्युच्यते—

#### निःशीलवतत्वं च सर्वेषाम् ॥ १९॥

शीलानि च व्रतानि च शीलव्रतानि वक्ष्यमाणानि । तेभ्यो निष्कान्तो निःशीलव्रतस्तस्य भावो निःशीलव्रतत्वम् । चशब्दोऽधिहतस्याऽत्यारम्भपरिग्रहत्वस्य समुख्यार्थः । ततो न केवलं निःशीलव्रतत्वं मानुषस्यास्रवः, किं तर्ह्यत्यारम्भपरिग्रहत्वं चेत्यर्थः सिद्धो भवति । सर्वेषां ग्रहणं प्रागुक्तनारकर्त्यग्योनमानुषायुषां सङ्ग्रहार्थम् । अथ मतमेतत् पृथक्करणादेवातिकान्तायुस्त्रयसङ्ग्रहः सिध्यति । यदि मानुषायुरास्रव पवाभीष्टः स्यात्तदा तत्रैव क्रियेत । तस्मात्सर्वेषां ग्रहणमनर्थकमिति । तत्र । किं कारणम् ? भोगभूमिजापेक्षया देवायुषोऽपि सङ्ग्रहार्थत्वात् । भोगभूमिजानां प्राणिनां यिष्ठःशीलव्रतत्वं तद्दैवस्यायुष

आस्रवो भवतीत्येतस्यार्थस्य प्रदर्शनार्थं सर्वेषामित्युच्यत इत्यर्थः। इदानीं देवायुरास्रवमाह—

## सरागसंयमसंयमासंयमाऽकामनिर्जराबाल-तपांसि दैवस्य ॥ २०॥

सरागसंयमः सरागचारित्रमुक्तम् । संयमाऽसंयमोऽपि विरताऽवि-रतपरिणामो व्याख्यातः । स्वेच्छामन्तरेण कर्मनिर्जरणमकामनिर्जरा । बालस्याऽश्रस्य तपःक्वेदाो बालतपो मिथ्याश्चानपूर्वकमाचरणमिति यावत्। सरागसंयमश्च संयमाऽसंयमश्चाकामनिर्जरा च बालतपश्च सरागसंयम-संयमाऽसंयमाऽकामनिर्जराबालतपांसि। देवानामिदं दैवमायुस्तस्य संयमा-दयः द्यभपरिणामा आस्रवहेतवो भवन्तीति सङ्क्षेपः। विस्तरस्तु कल्याण-मित्रसम्बन्धायतनोपसेवासद्धर्मश्रवणगैरवदर्शनाऽनवद्यशोषधोपवासत -पोभावनाबहुश्रुतागमपरत्वकषायनिग्रहपात्रदानपीतपद्मलेक्यापरिणामधर्म-ध्यानमरणतादिलक्षणः सौधर्माद्यायुषः । अव्यक्तसामायिकविराधित-सम्यग्दर्शनता भवनाद्यायुषो महर्द्धिकमानुषस्य वा पञ्चाणुवतधारिणः। अविराधितसम्यग्दर्शनास्तिर्यञ्चनुष्याः सौधर्मादिष्वच्युतावसानेषृत्प -धन्ते । विनिपतितसम्यक्तास्तु भवनादिषु । अनिधगतजीवाऽजीवा वाल-तपसोऽनुपलन्धतत्त्वस्वभावा अज्ञानकृतसंयमाः सङ्क्षेदाभावविद्योषात्के-चिद्भवनवासिव्यन्तरादिषु सहस्रारपर्यन्तेषु मनुष्यतिर्यक्ष्वपि च । अकाम-निर्जराः श्चुत्तृष्णानिरोधब्रह्मचर्यभूशय्यामलधारिणः परितापादिभः परिखे-दितमूर्तयश्चारकनिरोधबन्धनबद्धां दीर्घकालरोगिणोऽसङ्क्लिप्टास्तरुगिरि-शिखरपातिनोऽनशनज्वलनप्रवेशनविषभक्षणधर्मबुद्धयो व्यन्तरमानुष-तिर्यक्ष । निःशीलवताः सानुकम्पद्ददया जलराजितुल्यरोषा भोगभूमि-समृत्पन्नाश्च व्यन्तरादिषु जन्म प्रतिपद्यन्ते । अपरमपि दैवस्यायुष आस्रवमाह-

#### सम्यक्तं च ॥ २१ ॥

उक्तलक्षणं सम्यक्तं देवस्यायुष आस्त्रवो भवतीति सम्बन्धः क्रियते। चज्ञाच्दः पूर्वोक्तसमुख्यार्थः। अविशेषाभिधानेऽप्यत्र सौधर्मादि विशेष-गतिभवति पृथग्योगकरणसामर्थ्यात् । यद्येवं तर्हि पूर्वसूत्रे य उक्त आस्रविधिः सोऽविशेषेण प्राप्तोतिति, ततश्च सरागसंयमसंयमाऽसंयमा-विष भवनवास्याद्यायुष अस्रवी प्राप्तत इति । नैष दोपोऽत एव तिश्वम-सिद्धेः । यत एव सम्यक्तं सौधर्मादिष्विति नियम्यते तत एव तयोरिष ससम्यक्त्योर्नियमसिद्धिः । नासित सम्यक्ते सरागसंयमसंयमाऽसंयम-व्यपदेश इति । इदानीमशुभनामास्रवमाह—

## योगवक्रता विसंवादनं चाऽशुभस्य नाम्नः ॥ २२ ॥

उक्तलक्षणाः कायादियोगास्तेषां वक्रता आत्मगता कुटिलवृत्ति-योगवक्रतेत्युच्यते । मात्मान्तरेऽपि तत्प्रयोजकत्वं विसंवादनम् । अभ्युद्य-निःश्रेयसार्थासु क्रियासु प्रवर्तमानमन्यं कायवाङ्मनोभिर्विसंवादयित-मैवं कार्षीस्त्वमेवं कुर्विति कुटिलतया प्रवर्तमानमित्यर्थः । चद्दाब्दोऽनुक्त-स्यवंविधस्य परिणामस्य समुख्यार्थः । स च मिथ्याद्क्रनिपशुनाऽस्थिर-चित्तताकृटमानतुलाकरणपरिनन्दात्मप्रक्रंसादिः । स एष सर्वोऽप्रक्रस्तस्य-नामकर्मण आस्रवः प्रत्येतव्यः । सांप्रतं शुभनामास्रवमाह —

#### तद्विपरीतं ग्रुभस्य ॥ २३ ॥

तच्छन्देन पूर्वोक्तं योगवकतादिकं परामृश्यते । तस्माद्विपरीतं तिद्वपरीतम् । कायवाक्कानसामृजुत्वमिवसंवादनं चोच्यते । तथा पूर्वत्र चशन्दसमृश्चितस्य विपरीतधार्मिकदर्शनसम्भ्रमसद्भावोपनयनसंसरण—भीरुताप्रमादवर्जनाऽसंमेदचरितादिकं गृह्यते । तदेतत्सर्वं प्रशस्तस्य नामकर्मण आस्त्रवो वेदितव्यः । शुभाऽशुभत्वं च नामकर्मणः शुभाऽशुभ-कार्यदर्शनादनुमेयम् । तत्कार्यानेकत्वाच्च तदनेकं प्रत्येतव्यम् । इदानीं शुभतमतीर्थकरत्वनामास्रवमाह—

दर्शनविद्यद्विनियसम्पन्नता शीलव्रतेष्वनितचारोऽभीक्ष्णज्ञानो-पयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिवैयापृत्यकरणमर्हदाचार्य-बहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकाऽपरिहाणिमार्गप्रभावना प्रवचनवत्स-लत्विमिति तीर्थकरत्वस्य ॥ २४ ॥

दर्शनं तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं प्रागुक्तम्। तस्य विशुद्धिः सर्वातिचार-विनिर्मुक्तिरुच्यते। दर्शनस्य विशुद्धिर्दर्शनविशुद्धिः। तस्या अष्टावङ्गानि भवन्ति। निःशङ्कितत्वं, निःकांङ्कता, विचिकित्साविरहः, अमृद्वदृष्टिता, उपबृंहणं, स्थितीकरणं, वात्सल्यं, प्रभावनं चेति । तत्रेहलोकपरलोकव्याधि-मरणाऽसंयमाऽरक्षणाकस्मिकसप्तविधभयविनिर्भुक्तता, अर्हदुपदिष्टे वा प्रवचने किमिदं स्याद्वा नवेति राङ्काविरहो निःराङ्कितत्वम्। उभयलोक-विषयोपभोगाकाङ्गानिवृत्तिः कुद्दष्ट्यन्तराकाङ्गानिरासो वा निःकाङ्गता। शरीराचशुचिखभावमवगम्य शुचीति मिथ्यासङ्कल्पापनयः, अर्हत्प्रवचने वा इदमयुक्तं घोरं कष्टं न चेदं सर्वमुपपन्नित्यशुभभावनाविरहो निर्वि-चिकित्सता। बहुविधेषु दुर्नयदर्शनवर्त्मसु तत्त्ववदाभासमानेषु युक्त्य-भावं संवीक्ष्य परीक्षाचक्षुषा व्यवसाय्य विरहितमोहता अमूढदृष्टिता। उत्तमक्षमादिभावनयात्मनो धर्मवृद्धिकरणमुपवृंहणम्। कषायोदयादिषु धर्मपरिभ्रंदाकारणेषुपस्थितेष्वात्मनी धर्मप्रच्यवनपरिपालनं स्थितीकर-णम् । जिनप्रणीतधर्मामृते नित्यानुरागता वात्सस्यम्। सम्यग्दर्शनक्षानचा-रित्ररत्नत्रयप्रभावेनात्मनः प्रकाशनं प्रभावनमिति कथ्यते। श्वानादिषु तद्वत्सु चादरः कषायनिवृत्तिर्वा विनयस्तेन सम्पन्नता युक्तता विनयसम्पन्नता। अहिंसादीनि व्रतानि, तत्प्रतिपालनार्थानि कोधवर्जनादीनि शीलानि । शीलानि च वतानि च शीलवतानि। तेपु निरवद्या वृत्तिः कायवाङ्मनसां शीलवतेष्वनतिचार इति निगद्यते । अभीक्ष्णमनवरतिमत्यर्थः । मत्यादि-विकल्पं परोक्षप्रत्यक्षलक्षणं ज्ञानं तस्य भावनायामुपयुक्ततोपयोगः। क्रानस्योपयोगो क्रानोपयोगः। संसारदुःखाद्भीरुता संवेगः। क्रानोप-योगश्च संवेगश्च ज्ञानोपयोगसंवेगौ । अभीक्ष्णं ज्ञानोपयोगसंवेगाव-मीक्ष्णकानोपयोगसंवगौ। स्वदाक्तयनुरूपेण दाक्तितः। परपीतिकराहारा-भयशानप्रदानं त्यागः । मार्गाऽविरुद्धकायक्रेशाऽनुष्ठानं तपः । त्यागश्च तपश्च त्यागतपसी। साधोर्भुनिजनस्य समाधानं साधुसमाधिः—मुनि-गणस्य तपसः कुतश्चिद्विघे समुत्थिते नत्सन्धारणमित्यर्थः। साधुजनस्य तु दुःखे समुत्पन्ने निरवद्येन विधिना तदपहरणं बहूपकारं वैयापृत्यं, तस्य करणमनुष्ठानं वैयापृत्यकरणम् । अर्हन्तः केवलज्ञानदिव्यलोचना वर्ण्यन्ते । आचार्याः पञ्चाचारसम्पन्नाः श्रुतन्नानचक्षुषः परहितसंपादनातत्पराः प्रोच्यन्ते । बहुश्चताः खपरसमयविस्तरनिश्चयज्ञाः कथ्यन्ते । प्रवचनं परमागमः। भावविशुद्धियुक्तोऽनुरागो भक्तिरुच्यते। अर्हन्तश्चाचार्याश्च बहुश्रुताश्च प्रवचनं चार्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनानि। तेषु भक्तिरर्हदाचार्य-बहुश्रुतप्रवचनभक्तिः। अवश्यकर्तव्यान्यावश्यकानि क्रियाविशेषाः षद्-

भवन्ति। सामायिकं चतुर्विशतिस्तवो वन्दना प्रतिक्रमणं प्रत्याख्यानं कायोत्सर्गभ्येति । तत्र सामायिकं सर्वसावद्ययोगनिवृत्तिलक्षणं चित्तस्यै-कत्वेन शाने प्रणिधानम्। चतुर्विद्यतिस्तवः तीर्थकरपुण्यगुणानुकीर्तनं कथ्यते । वन्दना त्रिशुद्धिद्धांसना चतुःशिरोनतिर्द्वादशावर्तना । समस्ता-तीतदोषनिवर्तनं प्रतिक्रमणम् । अनागतदोषापोहनं प्रत्याख्यानम् । परिमित-कालविषया शरीरममत्वनिवृत्तिः कायोत्सर्ग इति । अपरिहाणिरपरित्यजनं यथाकालं प्रवर्तनमित्यर्थः। आवश्यकानामपरिहाणिरावश्यकापरिहाणिः। श्वानतपोजिनपूजाविधिना मार्गस्य धर्मस्य प्रभावनं प्रकाशनं मार्गप्रभावना। प्रकृष्टं वचनं यस्यासौ प्रवचनः सधमी जैनवर्ग इत्यर्थः। तस्मिन् प्रवचने वत्सलत्वं - वत्से धेनुवत्होहः प्रवचनवत्सलत्वं धर्मलक्षणम् । तीर्थं करो-तीति तीर्थकरो भगवान् परमदेवोर्हन्प्रोच्यते। तस्य भावस्तीर्थकरत्वम्। तान्येतानि षोडशकारणानि सम्यग्भाव्यमानानि समस्तानि व्यस्तानि वा दर्शनविशुद्धिसहितानि तीर्थकरत्वस्य नाम्नस्त्रिजगदाधिपत्यफलस्या-स्रवकारणानि भवन्ति। तत एव दर्शनविशुद्धिः प्रथममुपात्ता प्राधान्य-ख्यापनार्थ, 1 तद्भावे 2 तद्गुपपत्तः। इदानीं गोत्रास्रवे वक्तव्ये सति नीचैगात्रस्य तावदास्रवविधानार्थमाह—

# परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणच्छादनोद्भावने च

परश्चातमा च परातमानौ। तथ्यस्यातथ्यस्य वा दोषस्योद्भावनं प्रतीच्छा निन्देत्युच्यते। सद्भृतस्यासद्भृतस्य वा गुणस्योद्भावनं प्रत्यभिप्रायः प्रशंसेति व्यपदिश्यते। निन्दा च प्रशंसा च निन्दाप्रशंसे। परातमनोर्निन्दाप्रशंसे परातमनिन्दाप्रशंसे। अत्र यथासङ्ख्यमभिसम्बन्धो द्रष्टव्यः—परनिन्दा आत्मप्रशंसेति। सन्विद्यमानोऽसन्नविद्यमानः। संश्चासंश्च सदसन्तौ। सदसन्तौ च तौ गुणौ च सदसद्रुणौ। प्रतिबन्धकन्हेतुसिन्निधाने सत्यनाविर्भावनं छादनमित्यवसीयते। प्रतिबन्धकस्य हेतोरभावे सित प्रकाशितवृत्तिता उद्भावनिमत्यास्यायते। छादनं चोद्भावनं च च्छादनोद्भावने। सदसद्रुणयोद्ध्यादनोद्भावने सदसद्रुण-

<sup>1</sup> दर्शनविशुद्धमभावे.

च्छादनोद्भावने । अत्रापि यथासङ्ख्यमिसस्यन्धः—सहुणच्छादन-मसहुणोद्भावनिमिति । चदाच्दोऽनुक्ततिद्वस्तरसमुख्यार्थः । नीचैरित्ययं राष्ट्रोऽधिकरणप्रधानो निकृष्टवाची द्रष्टव्यः । गूयते दाब्यते तदिति गोत्रम् । नीचैःस्थाने येनात्मा क्रियते तन्नीचैगौत्रं कर्मोच्यते । तस्यास्रव-कारणान्येतानि परनिन्दादीनि वेदितव्यानि । उधैगौत्रस्यास्रवमाह—

## तद्विपर्ययो नीचैवृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥२६॥

प्रत्यासत्तेस्तिद्विनेन नीचैगींत्रास्रवः प्रतिनिर्दिश्यते। विपर्ययोऽन्यथावृत्तिः। तस्य विपर्ययस्तिद्वपर्ययः। कः पुनरसौ? आत्मिनन्दा परप्रशंसा सद्गुणोद्भावनमसद्गुणच्छादनं चेति। गुणोत्कृष्टेषु विनयेनावन्तिनींचैर्वतनं नीचैर्वृत्तिरित्याख्यायते। विश्वानादिभिरुत्कृष्टस्यापि सनस्तत्कृतमद्विरहोऽनहङ्कार उत्सेकाभावोऽनुत्सेक इत्युच्यते। नीचै-वृत्तिश्चानुत्सेकश्च नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ। चशब्दोऽनुक्ततिद्वस्तरसमुख्यार्थः। उत्तरस्य नीचैर्गोत्रात्परस्योधैगौत्रस्यत्यर्थः। उद्धेश्वाद्योऽप्यधिकरणप्रधानः। उद्धेःस्थाने आत्मा क्रियते येन तदुखैगौत्रं कर्मोच्यते। तस्यात्मन्तिद्यास्रवकारणानि प्रत्येतव्यानि। सम्प्रत्यन्तरायकर्मास्रवं निर्दिराष्ट्राह्यः

#### विश्वकरणमन्तरायस्य ॥ २७ ॥

दानलाभभोगोपभोगवीर्याणां विहननं विद्य इति व्यपिद्दयते। अत्र "स्थास्नापाव्यधिहनेर्युध्यर्थं दित घत्रथं कविधानम्। विद्यस्य करणं— कृतिर्विद्यकरणमन्तरायाख्यस्य कर्मण आस्रवो वेदितव्यः। श्लान्तः शौचमिति सद्वेद्यस्येत्यत इति करणस्य प्रकारार्थस्यानुवृत्तेश्च सर्वत्रानुकार्थसम्प्रत्ययो भवति। पवमुक्तेनास्रवविधिना यत्स्वयमुपात्तं झाना-वरणाद्यद्विधं कर्म तिश्लमित्तवशादात्मा संसारविकारमनुभवित। यथा शौण्डः स्वरुचिविशेषान्मदमोहिविश्लमकरीं मिद्रां पीत्वा तत्परिपाक-वशादनेकविकारमास्कन्दति यथा वा रोगपीडितोऽपथ्यभोजनजनितं वातादिविकारमामोतीति। सर्वस्य च झानप्रदोषादेरास्रवकारणस्य झानावरणादिकर्मागमनस्य च तत्फलस्य च सङ्गावः सर्वञ्चवितराग-प्रणीतादागमादृष्टेष्टाविरुद्धादवबोद्धव्यः। स्थान्मतं ते—ये तत्प्रदोषिष्ठिद्ध-

वादयो झानावरणादीनामास्रवाः प्रतिनियता उक्तास्ते सर्वेषां कर्मणा-मास्रवा भवन्ति, झानावरणे हि बध्यमाने युगपदितरेषामपि कर्मणां बन्धस्यागमे इष्टत्वात् । तस्मादास्रवनियमोऽनुपपन्न इति । अत्रोच्यते— यद्यपि तत्प्रदोषादिभिर्झानावरणादीनां सर्वासां प्रकृतीनां प्रदेशादिबन्ध-नियमो नास्ति । तथाप्यनुभागविशेषिनयमहेतुत्वेन तत्प्रदोषनिद्ववादयः प्रविभज्यन्त इत्युक्तप्रायम् ॥

श्चार्यस्यानानलोज्ज्वल्ज्वालाज्वलित्वनघातीन्थनसङ्गातसकल्यमलकेवलालोकितसकललोकालोकस्वभावश्रीमत्परमेश्वरजिनपतिमतचिद्वचित्स्वभावाभिधानसाथितस्वभावपरमाराध्यतममहासैद्धान्तः श्रीजिनचन्द्रभट्टारकस्तिच्छ्ण्यपण्डितश्रीभास्करनिद्विरचितमहाशास्रतस्वार्थकृतौ सुखबोधायां
धन्नोऽध्यायस्समाप्तः॥

#### अथ सतमोऽध्यायः

वितष्वनुकम्पा शुभस्य कर्मण आस्रवो भवतीत्युक्तं प्राक्। ते च वितनो वतेन युक्ता भवन्ति। तच वतं किमित्याह—

## हिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्वतम् ॥ १ ॥

हिंसा चानृतं च स्तेयं चाऽब्रह्म च परित्रहश्च हिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्म-परिव्रहा वक्ष्यमाणलक्षणास्तेभ्यो हिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्मपरिव्रहेभ्यः। विरति-विंश् दिपरिणामकृता निवृत्तिर्वतं भवति । क्रोधाद्यावेशवशात्सा न वतं हिंसादीनां परिणामानामभ्रवत्वात्कथमपादानत्वमिति चेत्सत्यं बुद्धथपाये तेषां धुवत्वविवक्षोपपत्तेरपादानत्वमुपपद्यते । 1 धर्मा-द्विरमतीत्यादिवत्। अद्विसावतं सर्वेषु वतेषु प्रधानमिति कृत्वा तदादौ सत्यादीनां तु सस्यवृतिपरिक्षेपवत्तत्परिपालनार्थत्वाद-हिंसादिभिर्विरतेः प्रत्येकमभिसम्बन्धाद्वहुत्वं प्राप्नोतीति चेत् सत्यं किन्तु विरमणसामान्यस्य विवक्षितत्वादेकत्वं न्याय्यं, यथा गुडतिहौदनादीनां पाक इत्यत्र भेदाऽिवक्षया पाकस्यैकत्वम् । अत एव बहुवचनमपि न कृतम् । स्यान्मतं ते—संवरत्वेन संयमाख्यो धर्मो वक्ष्यते, संयम एव च व्रतमिति पृथगिहोपादानमनर्थकमिति। तम्र युक्तिमत्-निवृत्तिरूपो हि संवरः। निवृत्तिप्रवृत्तिरूपं च वतम्। हिंसादिभ्यः पाप-परिणामेभ्यो निवृत्तिरहिंसादिषु च पुण्यपरिणामेषु प्रवृत्तिरिति गुप्तथादि-संवरपरिकर्मत्वाचात्रास्रवाधिकारे व्रतं पृथगुक्तमिति नास्ति दोषः । रात्रि-भोजनवर्जनाख्यं तु षष्ठमणुव्यतमालोकितपानभोजनभावनारूपमग्रे वक्ष्यते। हिंसादिविरमणमेदेन पञ्चविधवतमुक्तम्। इदानीं तस्य द्वैविध्यं कथं चित्र्यतिपादयन्नाह-

देशसर्वतोऽणुमहती ॥ २॥

कुतश्चिद्वयवाद्दिश्यते कथ्यत इति देशः—प्रदेश-एकदेश इत्यर्थः। सरति गच्छत्यशेषानवयवानिति सर्वः सम्पूर्ण इत्यनर्थान्तरम्। देशश्च

<sup>ो</sup> दुष्करो धर्मः फलं चास्य श्रद्धामात्रगम्यमिति बुद्ध्या सम्प्राप्य धर्मोद्धिरमिति,

सर्वश्च देशसर्वो। देशसर्वाभ्यां देशसर्वतः। अणु सूक्ष्मित्मवर्थः। महद्वृह-दित्युच्यते। अणु च महत्वाणुमहती। वतापेक्षया नपुंसकलिङ्गनिर्देशः। विरितिरित्यनुवर्तते। ततो हिंसादिभ्यो देशेन विरितरणुव्रतं, सर्वतो विरितिर्महद्वतमिति यथासङ्ख्यमभिसम्बन्धः। वतद्वत्वार्थं हेतुविशेष-माह—

## तत्स्थेर्यार्थं भावनाः पश्च पश्च ॥ ३ ॥

तस्य पञ्चविधस्य वतस्य स्थैर्यं तत्स्थैर्यम्। तत्स्थैर्याय तत्स्थैर्याथम्। विशिष्ठेनात्मना भाव्यन्तेऽनुष्ठीयन्ते ता इति भावनाः परिणामा इत्यर्थः। पञ्चप्रकारस्य वतस्य स्थैर्यनिमत्तं प्रत्येकं पञ्चपञ्च भावना वेदितव्याः। यद्येवमाद्यस्याऽहिंसावतस्य कास्ता इत्यत्रोच्यते—

## वाजानोगुप्तीर्यादानानिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पश्च ॥ ४ ॥

वाक्च मनश्च वाद्धानसी। गुनिर्वक्ष्यमाणक्या। सा सम्बन्धिमेदाद्धि
दाते। वाद्धानसोगुन्ती वाद्धानोगुन्ती। ईर्या चाऽऽदानिन्नेष्रपणं चेर्याऽऽ
दानिन्नेष्रपणे। ते च ते समिती च ईर्याऽऽदानिन्नेष्रपणसमिती। आलोक्यते

स्मालोकितम्। पानं च भोजनं च पानभोजनम्। आलोकितं च तत्पानभोजनं चाऽऽलोकितपानभोजनम्। पतदुक्तं भवति— वाग्गुनिर्मनोगुनिरीर्यासमितिरादाननिन्नेपणसमितिरालोकितपानभोजनसमित्येतान्यहिंसापरिपालनार्थं भाव्यमानानि विशुद्धात्मना भावनाः पश्च भवन्तिति। सङ्क्रे
शाङ्गानां तु परवश्चनतत्पर्यप्रच्यवाग्गुप्त्यादीनां भावनात्वायोगात्।

सत्यवतभावनाप्रतिपादनार्थमाह—

## क्रोधलोमभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं च पश्च ॥ ५॥

कोधश्च लोभश्च भीरुत्वं च हास्यं च कोधलोभभीरुत्वहास्यानि। तेषां प्रत्याख्यानानि निराकरणानि कोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानानि। अनुकूलवचनं विचार्यभणनं वा निरवदं वचनमनुवीचिभाषण-

<sup>।</sup> वास्त्रनसोर्गुप्तिवासानोगुप्तिः-क.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पुरुष-स्व. ग.

मित्युच्यते । एतानि क्रोधप्रत्याख्यानादीनि पूर्ववद्भाव्यमानानि पञ्च भावनाः सत्यवतस्य विश्वेयाः । इदानीं तृतीयवतस्य भावनाः प्रोच्यन्ते—

## शून्याऽगारविमोचितावासपरोपरोघाकरणऽभेक्षशुद्धि-सधर्माऽविसंवादाः पश्च ॥ ६॥

शून्यानि च तान्यगाराणि च शून्याऽगाराणि—गिरि¹गुहातरुकोटरादीनीत्यर्थः। विमोचितानि परैस्त्यक्तान्यु²ह्वासद्रामादिगृहाण्युच्यन्ते।
तेषूभयेष्वावसनमवस्थानमावासः। शून्याऽगाराणि च विमोचितानि च
शून्याऽगारिवमोचितानि । तेष्वावासः शून्याऽगारिवमोचितावासः।
परेऽन्ये। तेषामुपरोधस्याऽकरणं परोपरोधाऽकरणम्। मिक्षया आगतं
भैक्षम्। तस्याऽऽचारशास्त्रमार्गेण शुद्धिर्निद्राष्ता भैक्षशुद्धः। समानो धर्मो
येषां ते सधर्माणः। विसंवादनं विसंवादः। पुस्तकादिषु तवेदमाहोस्विन्ममेदमिति विवाद इत्यर्थः। न विसंवादोऽविसंवादः। सधर्मिशर्रिवसंवादः सधर्माऽविसंवादः। शून्याऽगाराणि च विमोचितावासश्च परोपरोधाऽकरणं च भैक्षशुद्धिश्च सधर्माविसंवादश्च शून्यागारिवमोचितावासपरोपरोधाऽकरणंभैक्षशुद्धिसधर्माविसंवादाः। एते भाव्यमाना अस्तेयवतस्थैर्यसिद्धिहेतवः पश्चभावना भवन्ति। तेषां चौर्यपरिणामिनवर्तनसामर्थसद्भावात्परमनिस्पृहतोपपत्तेः। अथेदानीं ब्रह्मचर्यवतस्य भावनाः
प्रतिपादनार्थमाह—

## स्त्रीरागकथाश्रवण\*मनोहराङ्गिनिराक्षणपूर्वरताऽनुस्मरण-वृष्येष्टरसस्वशरीरसंस्कारत्यागाः पश्च ॥ ७॥

स्त्रियो योषितः। रागोऽत्राऽप्रशस्त्रप्रीतिरूपः। तमन्तरेणाऽपि धर्म-कथायाः स्त्रीकथाश्रवणस्य सङ्गावाद्रागविशेषणं प्रयुज्यमानं सार्थकम्। मनोहराङ्गनिरीक्षणादिषु तस्याऽवश्यंभावित्वात्सामर्थ्यलब्धेः।कथनं कथा।

<sup>1</sup> महातर-स्व. 2 उद्दस-स्व. ग.

<sup>\*</sup> पुस्तकान्तरेषु " तन्मनोहराङ्गनिरीक्षण " इति पाठो दृश्यते । द्वन्द्वादौ वर्तमानस्य क्षाशब्दस्यात्रानुवर्तनात्तच्छव्दस्यावश्यकता न प्रतीयते.

कथायाः श्रवणं कथाश्रयणम् । रागेण कथाश्रवणं रागकथाश्रवणम् ।

मनोहराणि मनः प्रीतिकराण्यङ्गानि शरीरावयवाः । मनोहराणि च

तान्यङ्गानि च मनोहराङ्गानि । तेषां निरीक्षणं मनोहराङ्गिनरीक्षणम् ।

पूर्वस्मिन्काले गृहस्थावस्थायां रतं कीडितं पूर्वरतम् । रागकथाश्रवणादीनां त्रयाणामितरेतरयोगे द्वन्द्वः । ततः स्त्रीणां रागकथाश्रवणादीनि
स्त्रीरागकथाश्रवणमनोहराङ्गिनरीक्षणपूर्वरतानुस्मरणानि । वृष्याः शरीरवलपुष्टीन्द्रियविकारकारिणः । इष्टा वाञ्चिता हृदयाह्वाद्विधायिन इत्यर्थः ।

रसाः खण्डगुडशर्कराद्धिदुग्धघृततेलादयः । इष्टाश्च ते रसाश्चेष्टरसाः ।

वृष्याश्च ते इष्टरसाश्च वृष्येष्टरसाः । समात्मीयमित्यर्थः । स्वं च तच्छरीरं च स्वशरीरम् । तस्य संस्कारः स्तानोद्दर्गनादिः स्वशरीरसंस्कारः । पुनः

सर्वेषां कृतद्वन्द्वानां त्यागशब्देन प्रत्येकसम्बन्धे तेन सह तत्पुरुषः

कर्तव्यः । पतदुक्तं भवति स्त्रीरागकथाश्चवणं च स्त्रीमनोहराङ्गिनरीक्षणं च स्त्रीपूर्वरतानुस्मरणं च वृष्येष्टरसाश्च स्वशरीरसंस्कारश्च तेपां त्यागाः

पञ्च भावनाः पूर्ववद्वस्चर्यवतस्य भवन्तीति । पञ्चमवतस्य भावना
संसूचनार्थमाह—

## मनोज्ञाऽमनोज्ञेन्द्रियाविषयरागद्वेषवर्जनानि पश्च ॥ ८॥

मनोक्षा इष्टाः। अमनोक्षा अनिष्टाः। इन्द्रियाणि स्पर्शनरसन्द्राणः चक्षुःश्रोत्राणि पञ्चोक्तानि । विषयाः स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तद्राह्या अर्थाः। तेऽपि पञ्चोक्ताः। रागः प्रीतिः। द्वेषोऽप्रीतिः। रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ । इन्द्रियाणां विषया इन्द्रियविषयाः । मनोक्षाश्चाऽमनोक्षाः । ते च ते इन्द्रियविषयाश्च मनोक्षाऽमनोक्षेन्द्रियविषयाः। तेषु रागद्वेषौ मनोक्षाऽमनोक्षेन्द्रियविषयरागद्वेषौ । तयोर्वर्जनानि मनोक्षाऽमनोक्षेन्द्रियविषयरागद्वेषौ । तयोर्वर्जनानि मनोक्षाऽमनोक्षेन्द्रियविषयरागद्वेषवर्जनानि । अयमर्थः —मनोक्षेऽमनोक्षे च स्पर्शनस्यार्थे स्पर्शे रागद्वेषवर्जनं, रसनस्य च रसे रागद्वेषवर्जनं, द्वाणस्य च गन्धे रागद्वेषवर्जनं, चक्षुषश्च वर्णे रागद्वेषवर्जनं, श्रोत्रस्य च शब्दे स्वविषये रागद्वेषवर्जनम् । तानीमानि पञ्चाऽऽिकञ्चन्यवतस्य भावना भवन्तीति सर्वाश्चेताः समुदिताः पञ्चिद्वेद्वितः प्रत्येतव्याः। तथा वत-द्विमार्थे तद्विपक्षेष्विपे भावनास्वरूपमाह—

# हिंसादिष्विहाऽग्रुत्र\*चाऽपायाऽवद्यदर्शनम् ॥९॥

हिंसादीनि पञ्चाऽवतान्युकानि। इहास्मिन्भवे अमुत्रापरिसम्भवे इत्यर्थः। चकार उक्तसमुख्यार्थं एव। अभ्युदयनिःश्रेयसार्थानां क्रिया-साधनानां नाराकोऽनथोंऽपाय इत्युच्यते। अथवा इहलौकिकादिसप्तविधं "भयमपाय इति कथ्यते। अवद्यं गर्ह्यं निन्द्यमिति यावत्। दर्शनमवलोकन-मुच्यते । अपायश्चावद्यं चाऽपायावद्ये । तयोर्दर्शनमपायावद्यदर्शनमिहा-मुत्र च हिंसादिपु भावयितव्यम्। कथमिति चेदुच्यते - हिंसायां तावत् हिंस्रो हि नित्योद्वेजनीयः। सतताऽनुबद्धवैरश्च भवति । इहैव च वधबन्ध-केशादीनि प्रतिलभते। प्रेत्य चाशुभां गतिमश्चते। गर्हितश्च भवतीति हिंसाया ब्युपरमः श्रेवान्। तथा अनुतवादी अश्रद्धेयो भवति। इहैव च जिह्नाछेदनादीन्प्रतिलभते । मिथ्याभ्याख्यानदुःखितेभ्यश्च बद्धवैरेभ्यो बहुनि व्यसनान्यवाप्नोति। प्रेत्य चाशुभां गर्ति गर्हितश्च भवतीत्यनृत-वचनाद्विरतिः श्रेयसी। तथा स्तेनः परद्रव्यहरणासक्तमतिः सर्वस्यो-द्वेजनीयो भवति। इहैव चाऽभिघातवधवन्धनहस्तपादकर्णनासोत्तरोष्ट-च्छेदनमेदनसर्वसहरणादीन्प्रतिलभते । प्रेत्य चाऽशुभां गतिं गर्हितश्च भवतीति स्तेयादुपरमः श्रेयान्। तथाऽब्रह्मचारी मद्विभ्रमोद्रथितचित्तो वनगज इव 1 वासितावञ्चितो विवशो वधबन्धपरिक्केशादीननुभवति। मोहाभिभृतत्वाच कार्याऽकार्याऽनभिज्ञो न किञ्चिदकुरालं नाचरति। पराक्रनालिक्रनासक्रकतरतिश्च इहैव वैरानुबन्धिनो लिक्नच्छेदनवधवन्धन-सर्वस्वहरणादीनपायान्त्राप्नोति । प्रेत्य चाऽशुभां गतिमश्चते । गर्हितश्च भव-तीत्यतो विरितरात्महिता । तथा परिप्रहवान् शकुनिरिव गृहीतमांस-खण्ढोऽन्येषां तद्रथिनां पतत्रिणामिहैव तस्करादीनामभिभवनीयो भवित। तद्जनरक्षणप्रक्षयकृतांश्च दोषान्बहूनवामोति । न चास्य तृत्तिर्भवतीन्धनैरि-वारे । लोभाभिभूतत्वाच कार्याऽकार्याऽनपेक्षो भवति । प्रेत्य चाऽशभां गतिसास्कन्दति। लुब्धोऽयमिति गर्हितश्च भवतीति तद्विरमणं श्रेय इति। एवं ह्यस्य हिंसादिष्विहापायममुत्र चाव्वद्यं पश्यतस्ततो विरतिरप्युपपद्यते अहिंसा तु तद्दत्वसिद्धरप्रतिवाधिता स्यात्। पुनरापि हिंसादिषु भाव-नान्तरमाह—

पुस्तकान्तरेष्वयं चशब्दो न दृश्यते.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वनिता.

## दुःखमेव वा ॥१०॥

हिंसादयो दुःखमेवेति भावनीयम्। नतु दुःखमसद्वेद्योदयक्रतपरिताप उच्यते। हिंसादयश्च क्रियाविशेषास्तत्कथं ते दुःखमेवेति व्यपदेशमर्ह-न्तीति। अत्रोच्यते—हिंसादयो दुःखमेवेति व्यपदिश्यन्ते कारणे कार्योप-चारादस्त्रप्राणवत्। यथाऽत्रं वै प्राणा इति प्राणकारणेऽत्रे प्राणोपचारस्तथा दुःखकारणेषु हिंसादिषु दुःखोपचारो वेदितव्यः। कारणकारणे वा कार्योप-चारो धनप्राणवत्। यथा द्रविणहेतुकमन्नपानमन्नपानहेतुकाः प्राणा इति प्राणकारणकारणे द्रविणे प्राणोपचारः—

> यदेतद्रविणं नाम प्राणा एते बहिश्चराः। स तस्य हरते प्राणान्यो यस्य हरते धनम्॥ इति॥

तथा हिंसादयोऽसद्वेद्यकर्मणः कारणमसद्वेद्यकर्म च दुःखस्य कारणमिति दुःखकारणकारणेषु हिंसादिषु दुःखमेवेत्युपचारः क्रियते । तदेतहुःखमेवेति भावनं हिंसादिष्वात्मवत्परत्रावगन्तव्यम्। तद्यथा—ममाऽप्रियं
यथा वधपरिपीडनं तथा सर्वसत्त्वानाम्। यथा मम मिथ्याऽऽख्यानकदुकपरुषादीनि वचांसि श्रुण्वतोऽतितीवदुःखमभूतपूर्वमुत्पद्यते एवं सर्वजीवानाम्। यथा च ममे कान्ताजनपरिभवे परकृते सति मानसी पीडाऽतितीवा जायते तथेतरेषामिप प्राणिनाम्। यथा च मम परिग्रहेष्वप्राप्तेषु
प्राप्तविनधेषु च काङ्कारक्षाशोकोद्भवं दुःखमुपजायते तथा सर्वप्राणिनामिति
हिंसादिभ्यो व्युपरमः परमहितः। ननु वराक्षनामृदुसुभगगात्रसंश्लेषणाद्रतिसुखमपि जायते तत्कथं दुःखमेवत्येवकारोपादानं नियमार्थमुपपद्यत
इति। तदेतन्न युक्तं-वेदनाप्रतीकारत्वान्मोहिनां दुःखस्यापि सुखाभिमानात्
कच्छूकण्डूयनवत्। वतद्ढत्वार्थमेवाऽपरभावनाः प्राह—

## मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्त्वगुणाऽधिक-क्रिक्यमानाऽविनयेषु ॥ ११ ॥

स्वकायवाद्मनोभिः कृतकारिताऽनुमितविशेषैः परेषां दुःखाऽनुत्प-त्तावभिलाषो मित्रस्य भावः कर्म वा मैत्रीति कथ्यते । वदनप्रसादेन नयन- प्रह्वाद्देन रोमाञ्चोद्भवेन व्याऽभीक्ष्णसञ्ज्ञासङ्गीर्तनादिमिश्चामिव्यज्यमानान्तर्भक्तिरागः प्रकर्षेण मोदः प्रमोद इति निगद्यते। शारीरमानसदुःखाभ्यर्दितानां दीनानां प्राणिनामनुप्रहात्मकः परिणामः करुणस्य
भावः कमं वा कारुण्यमिति कथ्यते। रागद्वेषपूर्वकपक्षपाताभावो माध्यस्थ्यमित्युच्यते। रागद्वेषाभावान्मध्ये तिष्ठतीति मध्यस्थस्तस्य भावः
कमं वा माध्यस्थ्यमिति ब्युत्पत्तः। अनादिनाऽष्टविधकमंबन्धसन्तानेन
तीव्रदुःखयोनिषु चतस्यु नरकादिगतिषु सीदन्तीति सत्त्वाः प्राणिन
उच्यन्ते। सम्यग्दर्शनक्षानादयो गुणास्तरिधिकाः प्रकृष्टा गुणाधिका
इति विक्षायन्ते। असद्वेद्योदयापादितशारीरमानसदुःखसन्तापात्
क्रिश्यन्त इति क्रिश्यमानाः। तत्त्वार्थोपदेशश्रवणप्रहणाभ्यां विनीयन्ते
पात्रीक्रियन्त इति विनेयाः। न विनेया अविनेयाः। एतेषु सत्त्वाद्यु
मैज्यादीनि यथाकमं भाव्यमानानि भावनाः परमप्रशमहेतवो भवन्ति।
मैत्री सत्त्वेषु, प्रमोदो गुणाधिकेषु, कारुण्यं क्रिश्यमानेषु, माध्यस्थ्यमविनयेषु भावनीयमिति। पुनर्भावनार्थमाह—

# जगत्कायस्वभावी वा संवेगवैराग्यार्थम् ॥ १२ ॥

जगत्कायशब्दावुक्तार्थों । स्वेनात्मना भवनं स्वभावोऽसाधारणो धर्म रत्यर्थः । जगन्ध कायश्च जगत्कायौ । जगत्काययोः स्वभावौ जग्रत्कायस्वभावौ । संवेजनं संवेगः संसारभीरुतेत्यर्थः । चारित्रमोहो व्याभावे तस्योपशमात्क्षयात्क्षयोपशमाद्वा शब्दाविभ्यो विरञ्जनं विरागः । विगतो रागोऽस्येति वा विरागो विरागस्य भावः कर्म वा वैराग्यम् । संवेगश्च वैराग्यं च संवेगवैराग्ये । संवेगवैराग्याभ्यां संवेगवैराग्यार्थम् । जगत्कायस्वभावौ भावियत्वयौ । तद्यथा—जगत्स्वभावस्तावत् आदि-मदनादिपरिणामद्रव्यसमुदायरूपस्तालवृक्षसंस्थानोऽनादिनिधनः । अत्र जीवाश्चतस्त्वु गतिषु नानाविधदुःखं भोजं भोजं परिश्नमन्ति । न चाऽत्र किंचिश्चयतमस्ति जलबुद्धदोपमं जीवितं विद्यन्मेघादिविकारचपला भोगसम्पद्द रत्येवमादिर्भावनीयः । कायस्यभावश्चानित्यता दुःखहेतुत्वं निःसारत्वमशुचित्वमित्येवमादिर्भावनीयः । एवं ह्यस्य जगत्स्वभाव

<sup>1 &#</sup>x27; स्तुलभी इंग ' इति राजवात्तिके.

चिन्तनात्संसारात्परमसंवेगो जायते । कायसभावचिन्तनाद्विषयराग-निवृत्तिरूपं परमवैराग्यमुपजायते । सर्वाश्चेता भावनाः स्याद्वादिन एव यथासम्भवं व्रतदार्ढ्यं प्रकुर्वाणाः संगच्छन्ते, न क्षणिकाद्येकान्ते तत्त्वतो भाव्यभावकभावानुपपत्तेः । कल्पनामात्रात्तदुपपत्तौ तु स्वार्थक्रियासिद्धेर्थावात् । तत्र हिंसास्वरूपमाह—

## प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ १३॥

इन्द्रियाणां प्रचारविशेषमनवधार्य प्रवर्तते यः स प्रमत्तः। अथवा चतस्मिर्विकथाभिः कषायचतुष्टयेन पञ्चभिरिन्द्रियैर्निद्राप्रणयाभ्यां चेति पञ्चदशभिः प्रमादैः परिणतो यः सः प्रमत्त इति कथ्यते। योजनं योगः सम्बन्ध इत्यर्थः । प्रमत्तेन योगः प्रमत्तयोगस्तस्मात्प्रमत्तयोगात् । नन्वेचं यद्यत्राऽद्रव्यं प्रमत्तराब्देनोच्यते तर्हि द्रव्यप्राधान्ये 1 तेन सम्बन्धाऽप्रतीते-र्भावप्रधानो निर्देशः कर्तव्यः प्रमत्तत्वयोगादिति । सत्यमेवमात्मपरि-णाम एव कर्तृत्वेन निर्दिश्यते । प्रमाद्यति स्मेति प्रमत्तः परिणामस्तेन योगस्तस्मात्प्रमत्तयोगादिति । अथवा कायवाद्ध्यनस्कर्म योग इत्युच्यते । प्रमत्तस्याऽऽत्मनो योगः प्रमत्तयोगस्तस्मात्प्रमत्तयोगादिति हेतुनिर्देशः। प्रमत्तयोगाद्धेतोः प्राणव्यपरोपणं हिंसा भवतीति । प्राणा इन्द्रियादयो दशोक्तास्तेषां यथासम्भवं व्यपरोपणं वियोगकरणं प्राणव्यपरोपणम्। सा हिंसा प्राणिनो दुःखहेतुत्वादधर्महेतुः। स्यान्मतं अन्यः शरीरी प्राणेभ्योऽतस्तत्पूर्वकं दुःखमस्य न युज्यत इति । तन्न । कुतः ? सत्यप्य-न्यत्वे पुत्रकलत्रादिवियोगे तापदर्शनात् । किंच, यद्यपि शरीरिशरीरयो-र्रक्षणमेदान्नानात्वं, तथापि बन्धं प्रत्येकत्वात्तिद्वियोगपूर्वकदुःखोत्पत्ते-रधर्मसिद्धः । ये तु निष्क्रियत्वनित्यत्वशुद्धत्वसर्वगतत्वादिभिरेकान्ते-नात्मानं मन्यन्ते तेषां शरीरेण सह बन्धाऽभावादःखादीनामनुत्पत्तिभेवेत्। एवं च सति प्रमत्तयोगाऽभावे प्राणव्यपरोपणमात्रं द्रव्यभावप्राणव्यपः रोपणाभावे च प्रमत्तयोगमात्रं न हिंसेति श्रापनार्थे प्रमत्तयोगात्प्राणव्यप-रोपणिमत्येतदुभयं विशेषणं कृतिमिति बोद्धव्यम्। ननु सूक्ष्मस्थूलजन्तुभि-र्निरन्तरं पूर्णे लोके कथं जैनतपस्विनामाईसावतमविष्ठते? चोक्तम्-

जले जन्तुः स्थले जन्तुराकाशे जन्तुरेव च।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रमसशब्देन.

जन्तुमालाकुले लोके कथं भिक्षुरहिंसकः ॥ इति ॥ नायमुपालम्भोऽस्ति । कुत इति चेत्—भिक्षोर्क्षानध्यानपरायणस्य प्रमस्यागाऽभावात् । स्क्ष्माणां च पीडनासम्भवात् । स्थूलानां परिहर्तुं शक्य-त्वाच । तथा चोक्तम्—

सुक्षमा न प्रतिपीड्यन्ते प्राणिनः स्थूलमूर्तयः।
ये शक्यास्ते विवर्ज्यन्ते का हिंसा संयतातमनः॥
हिंस्यन्तां प्राणिनो मा वा न हिंसा बाह्यवस्तुनः।
हिंसापरिणतो जीवो हिंसेत्येष विनिश्चयः॥
अहिंसकोऽपि भूतानां हिंसको यः प्रमाद्यति।
हिंसकोऽपि च भूतानामप्रमाद्यन्न हिंसकः॥
स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान्।
पूर्वे प्राण्यन्तराणां तु पश्चात्स्याद्वा न वा वधः॥
प्रमादः सकषायत्वं सा हिंसा संस्तेः पदम्।
तस्मात्प्रमाद्मुकानां न् हिंसाऽस्ति मनागिष ॥
उपधेस्त्याजको वाऽपि सोपधिर्वा मुनिर्यदि।
अप्रमत्तः स मोक्षाहों नेतरो जिनशासने॥ इति॥

नतु साधूकं भवता प्राणव्यपरोपणं हिंसेति, परं तु प्राणानामेव परस्परतो वियोगे हिंसा, न कश्चित्प्राणी विद्यत इति चेत्—तम्न युक्तं वक्तुम्। कुतः १ प्राणिनः कर्तुरभावे प्राणाभावप्रसङ्गात्। इह हि कुराला-कुरालात्मककर्मपूर्वकाः प्राणास्तश्च कर्माऽसति कर्तर्यात्मिन न सम्भव-तीति प्राणाभावः स्यात्। अतः प्राणसङ्गाव एव प्राणिनोऽस्तित्वं गम-यति—सन्दंशकादिकरणसङ्गावेऽयस्कारसंसिद्धिवत्। इदानीं हिंसानन्त-रोहिष्टाऽनृतलक्षणमाह—

#### असद्भिधानमनृतम् ॥१४॥

सच्छन्दोऽयं प्रशस्तवाची । न सदसदप्रशस्तमिति यावत् । अभिधानशन्दोऽयं करणादिसाधनः । अभिधीयतेऽनेन अभिधा वाऽभिधानम् । असतोऽर्थस्याऽभिधानमसदिभिधानम् । ऋतं सत्यार्थं वर्तते । सत्यं तु तदेव स्याद्यत्सत्सु विचारकेषु साधुवचनम् । न ऋतमनृतम् । किं पुन-रप्रशस्तमिति चेदुच्यते—यत्प्राणिपीडाकरं विद्यमानार्थविषयं यश्चाऽविद्य-

मानार्थविषयं तत्सर्वमप्रशस्तमित्युच्यते। तदैवाऽसद्भिधानमनृतमित्यभि-धीयते। अत एव मिथ्यानृतमिति लाघवार्थं स्त्रं न कृतम्। एवं हि क्रिय-माणे मिथ्याशब्दस्य विपरीतार्थवाचित्वात्कृतनिद्धवेऽभूतोद्भावने च यदभिधानम्, यच नास्त्यात्मा, नास्ति परलोक इति, श्यामाकतण्डुल-मात्र आत्मा, अङ्गुष्ठपर्वमात्रः, सर्वगतो, निष्क्रिय इति वाऽभिधानं तदेवाऽ-नृतं स्पात्। यत्तु विद्यमानाऽर्थविषयं परप्राणिपीडाकरं विद्यात्। असदिति पुनरुच्यमानेऽप्रशस्तार्थं यत्तत्सर्वमनृतं सङ्गृहीतं भवति। ननु हेयानुष्ठानाद्यनुवदनमप्यप्रशस्ताभिधानं, तद्प्यसत्यं प्रामोतीति चेत्तन्न— प्रमत्तयोगादित्यनुवृत्तेः। अप्रमत्तस्य हेयमिदमनुष्ठानादिकमित्यप्रशस्त-मपि स्वरूपं वदतः सत्यवचनत्वोपपत्तेः। अथाऽनृतानन्तरमुद्दिष्टं यत्स्तेयं तस्य किं लक्षणमित्यत आह—

# अदत्ताऽऽदानं स्तेयम् ॥१५॥

दीयते सम दत्तं—परेण समर्पितमित्यर्थः। न दत्तमदत्तम्। आदानं हस्तादिभिर्ग्रहणमुच्यते। अदत्तस्याऽऽदानमदत्ताऽऽदानं स्तेयमिति वेदिन्तव्यम्। ननु यद्यविशेषेणाऽदत्तस्याऽऽदानं स्तेयमित्युच्यते तर्हिं कर्मादिक-मप्यन्येनाऽदत्तमाददानस्य स्तेयं प्राप्तोतीति चेन्नैष दोषः—येषु मणिमुक्ता-हिरण्यादिषु दानाऽऽदानयोः प्रवृत्तिनिवृत्तिसम्भवस्तेष्वेव स्तेयव्यवहारोप-पत्तेः। तेन कर्मणि नोकर्मणि च नास्ति स्तेयप्रसङ्गः। एतच्चाऽदत्तप्रहण्नसाम्थ्याद्वगम्यते। यदि हि कर्म नोकर्माऽऽदानमिप स्तेयं स्यात्तदानी-मदत्ताऽऽदानमित्येतद्विशेषणमयुक्तं स्यात्। दानार्हस्य प्रसक्तस्य न दत्त-मदत्तमिति प्रतिषेधोषपत्तेः। न च कर्मादेर्हस्तादिभिर्ग्रहणविसर्गयोग्य-तास्ति तस्य सूक्ष्मत्वात्। अथ मतमेतत्—शब्दादिविषयरथ्याद्वारादीन्य-दत्तान्याददानस्य भिक्षोस्तेयं प्राप्नोतीति। तन्न युक्तं वक्तुम्। कुतः! तस्याऽप्रमत्तत्वात्। यद्ववतो द्यप्रमत्तस्य क्वानिनः शास्त्रदृष्ट्या शब्दादि-विषयरथ्याद्वाराद्यादानेऽपि विरतस्य न स्तेयप्रसिद्धः—सामान्यतो मुक्तत्वाद्त्तमेव वा तत्सर्वम्। तथा द्ययं भिक्षः पिहितद्वारादिषु न प्रविशति। अथाऽब्रह्म किं लक्षणमित्यत्रोच्यते—

<sup>1</sup> अनूतं न स्यादित्यर्थः.

# मैथुनमत्रक्ष ॥१६॥

स्त्रीपुंसयोर्युगलं मिथुनमित्युच्यते। तस्य मिथुनस्य कर्म मैथुनम्। नन्वेवं स्त्रीप्रवित्रपुरुषयोर्नमस्काराद्यासेवने मैथुनं प्रसज्यत इति चेत्, अत्रोच्यते—न सर्वं स्त्रीपुंसमिथुनविषयं कर्म मैथुनं प्रोच्यते। किं तिर्हि—चारित्रमोहोदये सित स्त्रीपुंसयोः परस्परगात्रोपश्रेषे सित सुखमुपिल्समानयो रागपरिणामो यः स मैथुनव्यपदेशभाग्भवति। नतु नायं शब्दार्थ इति चेत्, सत्यमेवमेतत्, तथापि प्रसिद्धिवशादर्थाध्यवसायसम्भव इतीष्टार्थो गृह्यते। अत एव यथा स्त्रीपुंसयोश्चारित्रमोहोदये वेदनापीहितयोः कर्म मैथुनं तथैकस्यापि चारित्रमोहोदयोदिकरागस्य हस्तपादपुद्रलसङ्गद्धनादिरब्रह्म सेवमानस्य मैथुनमिति व्यपदेशमर्हति। न चेकस्मिश्चपचारान्मेथुनव्यपदेश इति वक्तव्यं—स्पर्शवद्रव्यसंयोगपूर्वक-स्पर्शिभमानमुख्यसुखाऽविशेषात् द्वयोरिवेकस्यापि मैथुनशब्दलाभस्य सुख्यत्वात्। अहिंसादयो गुणा यस्मिन्परिपाल्यमाने बृंहन्ति वृद्धिसुपयान्ति तद्रहोत्युच्यते। न ब्रह्माऽब्रह्म। ततः प्रमत्तयोगाद्यत् स्त्रीपुरुषविषयं पुरुषद्वयविषयं वा मैथुनं तद्ब्रह्मिति व्यपदिश्यते। अथ परिग्रहस्य किं लक्षणमित्याह—

## मूर्छा परिग्रहः ॥ १७॥

मूर्जनं मूर्जा। यद्यपि मूर्जेयं मोहसामान्ये वर्तते, तथापि सामान्यरूपा विशेषेष्ववितष्ठन्त इति कृत्वा नात्र वातिपत्तर्रोध्मणामन्यतमस्य दोषस्य प्रकोपादुपजायमानो विकारो मूर्जा गृह्यते ; किं तिर्हे बाह्यानां गोमिहष-मणिमुक्तादीनां चेतनाऽचेतनानामभ्यन्तराणां च रागादीनामुपधीनां संरक्षणार्जनसंस्कारादिलक्षणा व्यापृतिम् केंति कथ्यते । सैव परिग्रहणं परिग्रहः सङ्ग इत्यर्थः । अथ मतमेतन्ममेदमिति सङ्गल्पस्याध्यात्मिकत्वा-त्राधान्यमतस्तस्यैव परिग्रहत्वं स्यान्न पुनर्बाह्यस्येति । सत्यमेवं, तथापि-मूर्जाकारणत्वाद्वाह्योऽपि मूर्जेत्युपचर्यते । ततस्तस्यापि परिगृह्यमाणत्वात्यिम् किं हत्वम् । यथाऽमं वै प्राणा इति प्राणकारणेऽमे प्राणव्यपदेशोपचार इति। नतु क्वानदर्शनचारित्रेष्विप ममेदमिति सङ्गल्यः परिग्रहः प्राप्नोतीति चेत्तम्, प्रमत्तयोगाधिकारात् । ततो क्वानदर्शनचारित्रवतोऽप्रमत्तस्य मोहाभावा-न्मूर्जा नास्तीति निष्परिग्रहत्वं सिद्धम् । किं चाऽहेयत्वात्तेषां क्वानादीना-

मात्मस्वभावानितृ त्तेरपरित्रहत्वम्। रागादयस्तु कर्मोदयतन्त्रा इत्यनात्म-स्वभावत्वाद्धयाः। अतस्तेषु सङ्कल्पः परिप्रह इति युज्यते। परिप्रहमूलाश्च सर्वदोषानुषङ्गः। ममेदमिति हि सङ्कल्पे सित संरक्षणादयो जायन्ते। तत्र च हिंसावश्यंभाविनी। तद्रथमनृतं जल्पित, चौर्य चाचरित, मैथुने च कर्मणि प्रतियतते। तत्प्रभवा नरकादिषु दुःखप्रकाराः। इहाप्यनुपरतव्यसन-महार्णवावगाहनं भवति। अत्राह—किमभिहितहिंसादिविरितमात्रयोगा-देव वती भवत्याहोस्विद्विशेषान्तरादित्यत्रोच्यते—

### निःश्रस्यो व्रती ॥ १८॥

विविधवेदनाशलाकादिभिः प्राणिगणं शृणाति हिनस्तीति शल्यम्।
ननु लोके काण्डादिकं शल्यमिति रूढं, न तु मायादिकमिति चेत्सत्यमुपचारात्तस्यापि शल्यव्यपदेशोपपत्तः। यथा हि शरीरानुप्रवेशिकाण्डादिप्रहरणं शरीरिणो बाधाकरं शल्यं, तथा कर्मोदयविकारोऽपि शारीरमानसवाधाहेतुत्वाच्छल्यमिव शल्यमित्युच्यते । तद्य त्रिविधं—मायानिदानमिथ्यादर्शनमेदात्। माया निकृतिर्वञ्चनेत्यनर्थान्तरम्। विषयभोगाकाङ्का
निधानमुक्तम् । मिथ्यादर्शनमप्यतत्त्वश्रद्धानमुक्तम् । एतस्मात्त्रिविधाच्छल्याक्षिष्कान्तो निःशल्यः। स एव पञ्चतयवतयोगाइतीति विवक्षितः।
सशल्यस्य पुनः सत्त्वपि व्रतेषु व्रतित्वानुपपत्तेः। यथा बहुक्षीरघृतो
यो देवदत्तः स एव गोमानिति व्यपदिश्यते। बहुक्षीरघृताभावे तु सतीच्वपि गोषु न गोमानिति। सोऽयमधिकृतो वती द्वेधा भवती
त्याह—

# अगार्यनगारश्च ॥ १९॥

प्रतिश्रयार्थिभिर्जनैरङ्गयते गम्यते तदित्यगारं वेश्मेत्यर्थः। अगारमस्या-स्तीत्यगारी। न विद्यतेऽगारमस्येत्यनगारः। स्यान्मतं ते—शून्यागारदेव-कुलाद्यावासस्य मुनेरगारित्वं प्राप्तमनिवृत्तविषयतृष्णस्य कुतिश्चित्कारणा-द्रृहं विमुच्य वने वसतोऽनगारत्वं चेति नियमो न सिध्यतीति। तन्नयुक्तम्। कुतः? भावागारस्य विविश्वतत्वात्—चारित्रमोहोद्ये सत्यगारसम्बन्धं प्रत्यनिवृत्तिपरिणामोऽगारमित्युच्यते। स यस्यास्त्यसौ वने वसन्नप्यगारीति व्यपदेशमईति। तद्मावादनगार इति च भवतीत्यदोषः।

नतु गृहस्थस्य वतकारणसाकल्याभावाद्गतित्वं न प्राप्तोतीति चेत्तप्तनैगमादिनयवशात्तदुपपत्ते राजादिव्यपदेशवत् । यथा द्वात्रिशज्जनपदसहस्राधिपितः सार्वभौमश्च यो न भवित एकजनपद्पतिस्तद्धेश्वरो वा
सोऽपि राजेति व्यपदिश्यते । यथा वा गृहापवरकादिनगरैकदेशनिवास्यपि
नगरावास इति शब्धते, तथाऽष्टादशशीलसहस्रचतुरशीतिगुणशतसहस्रधरत्वादनगारः सम्पूर्णवत इति कथ्यते । तद्भावात्संयतासंयतोप्यणुवतधरत्वाद्गेगमसङ्ग्रहव्यवहारनयिववश्चया व्रतीति व्यपदिश्यते । एवमगार्यनगारश्चेति द्वेधा भवतीति वेदितव्यः । अत्राह—हिंसादीनामन्यतमस्माद्यः
प्रतिनिवृत्तः स खल्वगारी व्रती भवित ? नैवम् । किं तर्हि ? पञ्चतय्या अपि
विरतेर्वेकल्येन विवश्चित इत्युच्यते—

### अणुव्रतोऽगारी ॥ २०॥

अणुराव्दः स्क्षमवचनः । अणूनि व्रतान्यस्य सोऽणुव्रतोऽगारीत्युच्यते'। कुतोऽस्य व्रतानामणुत्विमिति चेत्सत्यं सर्वसावद्यनिवृत्त्यसम्भवात्। कुतस्तर्धसौ निवृत्त इत्युच्यते ? द्विन्द्रियादिजङ्गमप्राणिवधात्त्रिधा
निवृत्तोऽगारीत्याद्यमणुव्रतम् । स्नेहद्वेषमोहवशाद्यदसत्यामिधानं ततो
निवृत्तादरो गृहीति द्वितीयमणुव्रतम्। अन्यपीडाकरं पार्थिवभयादिवशाद्वश्यं परित्यक्तमपि यददत्तं ततो निवृत्तादरः श्रावक इति तृतीयमणुवतम्। उपात्ताऽनुपात्ताऽन्याङ्गनासङ्गाद्विरतर्रतिर्वरताविरत इति चतुर्थमणुव्रतम्। धनधान्यक्षेत्रादीनामिच्छावशात्कृतपरिच्छेदो गृहीति पञ्चममणुव्रतं भवति। स्थूलतर्रविरतिमभ्युपगतस्य श्रावकस्यापरमि विशेषमाह—

# दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोग-परिमाणातिथिसंविभागव्रतसम्पन्नश्च ॥ २१॥

आकाशप्रदेशपिक्किर्दिगित्युच्यते। आदित्यादिगत्योदयास्तमनपरि-च्छिक्षया विभक्तस्तक्केदः। प्राग्दिग्दक्षिणाप्रतीच्युत्तरोर्ध्वमधोविदिशश्चेति। प्रामनगरगृहापवरकादीनामवधृतपरिमाणानां प्रदेशो देश इत्युच्यते। असत्युपकारे पापादानहेतुः पदार्थोऽनर्थ इत्युच्यते। न विद्यतेऽर्थ उपकार- लक्षणं प्रयोजनं यस्यासावनर्थ इति व्युत्पत्तेः। स च दण्ड इव दण्डः पीडाहेतुत्वात्। ततोऽनर्थश्चासौ दण्डश्चानर्थदण्ड इत्यवधार्यते। विरमणं विरतिर्निवृत्तिरित्यर्थः। दिक्च देशश्चानर्थदण्डश्च दिग्देशानर्थदण्डा-स्तेभ्यो विरतिर्दिग्देशानर्थदण्डविरतिः। विरतिशब्दः प्रत्येकमभिसम्ब-ध्यते । दिग्वरितदेशविरितरनर्थदण्डविरितिरिति । समयनं समयः । प्रति-नियतकायवाद्धानस्कर्मपर्यायार्थप्रतिनिवृत्तत्वादात्मनो द्रव्यार्थेनैकत्वेन गमनमित्यर्थः । समय एव सामायिकम् । समयः प्रयोजनमस्येति वा सामा-यिकम्। प्रोषधराब्दः पर्ववाची। शब्दादिग्रहणं प्रति निवृत्तौतसुक्यानि पञ्चापीन्द्रियाण्युपेत्यास्मिन्वसतीत्युपवासः । अशनपान¹भक्ष्यलेह्यलक्षण-श्चतुर्विधाहारपरित्याग इत्यर्थः। प्रोषधे उपवासः प्रोषधोपवासः। उपे-त्यात्मसात्कृत्य भुज्यतेऽनुभूयत इत्युपभोगोऽशनपानगन्धमाल्यादि-रुच्यते । सरुद्धका परित्यज्य पुनरपि भुज्यत इति परिभोग आच्छादन-प्रावरणालङ्कार**ँ** यनासनगृहयानवाहनादिरभिधीयते मियत्तावधारणमित्यर्थः। उपभोगश्च परिभोगश्चोपभोगपरिभोगौ। तयोः परिमाणमुपभोगपरिभोगपरिमाणम्। संयममविनाशयन्नति गच्छतीत्य-तिथिः। अथवा नास्य तिथिरस्तीत्यतिथिः—अनियतकालागमन इत्यर्थः। संविभजनं संविभागः। अतिथये संविभागोऽतिथिसंविभागः। सामा-यिकं च प्रोषधोपवास्त्र उपभोगपरिभोगपरिमाणं चातिथिसंविभागश्च सामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथिसंविभागाः । दिग्दे-शानर्थदण्डविरतिश्च सामायिकादयश्च दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिक-प्रोषघोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथिसंविभागाः। त एव व्रतानि तैः सम्पन्नो युक्तो दिग्विरत्यादिसम्पन्नः। व्रतशब्दः प्रत्येकमभिसम्ब-ध्यते । दिग्वरतिव्रतं देशविरतिव्रतमनर्थदण्डविरतिव्रतमित्येतानि त्रीणि गुणवतानि । सामायिकवतं प्रोषधोपवासवतमुपभोगपरिभोगपरिमाण-व्रतमितिथसंविभागवतमित्येतानि चत्वारि शिक्षावतानि । तानि चैतानि दिग्विरत्यादीनि सप्ताहिंसादिपञ्चाणुवतपरिरक्षणार्थानि श्रावकस्य शीलाभिघानानि सम्भवन्ति । तत्र दुष्परिहरैः क्षुद्र-जन्तुभिराकुला दिशोऽतस्तिश्रवृत्तिः कर्तव्या । तासां परिमाणं च योजनादिभिः पर्वतादिभिः प्रसिद्धाऽभिक्षानैः कर्तव्यम् । सत्यपि

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> भक्त—ख.

प्रयोजनभूयस्त्वे पारिमिताद्दिगवधेर्वहिर्न गमिष्यामीति। ततो बहिर्हिसादि-परिणामनिवृत्तेः परप्रेरितस्यापि मणिरह्नादिसंप्राप्तितृष्णाप्राकाम्यनिरोध-सम्भवाच दिग्विरतिः श्रेयसी । मनोवाकाययोगैः कृतकारितानु-मतविकल्पैर्हिसादिसर्वसावद्यनिवृत्तिसद्भावाद्रहिसाद्यणुवतधारणोप्यस्य-महाव्रतत्वमवसेयम् । तथैव देशनिवृत्तिः कार्या । गृहान्तरस्य तटाकस्य वा मध्यस्यं मुक्ता देशान्तरं न गमिष्यामीति। तिबन्ती पूर्ववत्प्रयोजनं वेदितव्यम्। महाव्रतत्वं च बहिव्यवस्थाप्यम्। कथमनयोर्विशेष इति चेदुच्यते-दिग्विरतिः सार्वकालिकी । देशविरतिश्च यथादाक्ति कालनियमेनेति । अनर्थदण्डः पञ्चधा भिचते । कुतः? अपध्यानपापोपदेशप्रमादाचरितर्हिसोपकरणप्रदानाऽशुभश्रुतिमेदात्।तत्र जयपराजयवधबन्धाङ्गच्छेदस्वहरणादिकं कथं स्यादिति मनसा चिन्तन-मपध्यानम् । क्वेशतिर्यग्वणिज्यावधकारम्भादिषु पापसंयुक्तं वचनं पापोपदेशः। तद्यथा-अस्मिन् देशे दासा दास्यश्च सुलभाः सन्ति। तान् देशान्तरं नीत्वा विक्रये कृते महानर्थलाभी भवतीति क्लेशवणिज्या। गोमहिष्यादीनमुत्र गृहीत्वाऽन्यत्र देशे व्यवहारे कृते भूरिविस्तलाभो भवतीति तिर्यग्वणिज्या । वागुरिकसौकरिकशाकुनिकादिभ्यो मृग-वराहदाकुन्तप्रभृतयोऽमुष्मिन् देशे सन्तीति प्रतिपादनं वधकोपदेशः। - अस्य मकेभ्यः कृषिबलादिभ्यः क्षित्युदकज्वलनपवनवनस्पत्यारम्भोऽनेनो-पायेन कर्तव्य इत्याख्यानमारम्भकोपदेश इत्येवं प्रकारं पापसंयुक्तं वचनं पापोपदेश इत्याख्यायते । प्रयोजनमन्तरेण बृक्षादिच्छेदनभूमिकुट्टन-सिळलेचनाऽग्निविध्यापनवातप्रतिघातवनस्पतिच्छेदनाचकर्म प्रमादा-चरितमिति कथ्यते । दण्डपाशिबडालभ्वविषशस्त्राग्निरज्जुकशादीनि हिंसा-साधनानि । तेषां समर्पणं हिंसोपकरणप्रदानमित्युच्यते । रागादि-प्रवर्धितो दुष्टकथाश्रवणशिक्षणव्यापृतिरद्युभश्रुतिरिति । पतस्मादनर्थ-दण्डाद्विरतिः कार्या । पूर्वयोर्दिग्देशयोरुत्तरयोश्चोपभोगपरिभोगयोरव-धृतपरिमाणयोरनर्थकं चङ्कमणादिकं विषयोपसेवनं च निष्ययोजनं न कर्तव्यमित्यतिरेकनिवृत्तिक्षापनार्थ मध्येऽनर्थदण्डवचनं बोद्धव्यम्। प्रतिनियतदेशकाले सामायिके स्थितस्य महावतत्वं पूर्व-वहेदितव्यम्। स्यान्मतं ते - सामायिके सर्वसावद्यनिवृत्तिलक्षणे स्थितस्य श्रावकस्यापि संयमित्वं प्राप्नोतीति । तम्न युक्तं तस्य संयमघाति-कमोदयसङ्गावात् । संयमाभावे संयतत्वाघटनात्। तर्ह्यस्य

व्रतत्वं नोपपचत इति चेत्तक-उपचारतस्तदुपपत्तेः। संयमघातिकर्मीद्यापादितमन्द्रविरितपरिणामोऽस्ति, तथापि हिंसादिषु सर्वेष्वनासक्तबुद्धिरिति कृत्वा श्रावको महावतीत्युपचर्यते— यथा राजकुले सर्वगतधेत्र इति। एवं च सत्यभव्यस्यापि निर्प्रन्थलिङ्ग-धारिण पकादशाङ्गाध्यायिनो महाव्रतपरिपालनादसंयतभावस्याप्युपरि-प्रैवेयकविमानवासितोपपन्ना भवति। स्वरारीरसंस्कारकारणस्नानगन्ध-माल्याभरणादिविरहितः 1 शुचाववकाशे साधुनिवासे चैत्यालये स्वप्रोष-घोपवासगृहे वा धर्मकथाश्रवणश्रावणचिन्तनाहितान्तःकरणः सन्पर्वण्युप-वसेन्निरारम्भः श्रावकः । भोगपरिमाणं पञ्चविधं प्रत्येतन्यम् । त्रसघात-प्रमादबहुवधाऽनिष्टाऽनुपसेव्यविषयमेदात्। तत्र मधुमांसं सदा परि-हर्तव्यम्। त्रसघातं प्रति निवृत्तचेतसा मद्यमुपसेव्यमानं कार्याकार्यविवेक-सम्मोहकरमिति तद्वर्जनं प्रमादविरहायानुष्टेयम्। केतक्यर्जुनपुष्पादीनि बहुजन्तुयोनिस्थानानि । श्रक्तवेरमूलकाईहरिद्रानिम्बकुसुमादीन्यनन्त-कायव्यपदेशाहाणि । पतेषामुपसेवने बहुघातोऽल्पफलमिति तत्परिहारः श्रेयान् । यानवाहनाभरणादिष्वेतावदेवेष्टमतोन्यद् निष्टमित्यनिष्टतो नि-वर्तनं कर्तव्यमभिसन्धिनियमाभावे वतानुपपत्तेः। इष्टानामपि विचित्रवस्तु-विकृतवेषाभरणादीनामनुपसेव्यादीनां परित्यागः कार्यो यावज्ञीवितम्। अथ शक्तिर्नास्ति तर्हि कालपरिच्छेदेन वस्तुपरिमाणेन च शक्तयनुरूप-निवर्तनं कार्यम्। अतिथिसंविभागश्चतुर्धा भिद्यते। कुतः? भिक्षीप-करणौषधप्रतिश्रयमेदात् । मोक्षार्थमभ्युद्यतायातिथये संयमपरायणाय शुद्धाय शुद्धचेतसा निरवद्या भिक्षा देया। धर्मीपकरणानि च सम्यग्दर्शन-श्चानचारित्रोपबृंहणानि दातव्यानि । औषधमपि योग्यमुपयोजनीयम् । प्रतिश्रयश्च परमधर्मश्रद्धया प्रतिपाद्यितव्य इति । चराव्दो वक्ष्यमाण-गृहस्थघर्मसमुचयार्थः। कः पुनरसौ ?

### मारणान्तिकीं सह्चेखनां जोषिता ॥ २२ ॥

आयुरिन्द्रियबलसङ्ख्यो मरणम् । अन्तप्रहणं तद्भवमरणप्रतिपत्त्यर्थम्। मरणमेवान्तो मरणान्तः । मरणान्तः प्रयोजनमस्या मरणान्ते भवा वेति

<sup>1</sup> शुभावकाशे-क.

मारणान्तिकी। सच्छन्दः प्रशास्तवाची। लिखेण्यंन्तस्य युचि प्रत्यये सित तन्करणेऽथें लेखनेति सिध्यति। ततः कायस्य बाह्यस्याभ्यन्तराणां च कषायाणां तत्कारणहापन्या क्रमेण सम्यग्लेखना सल्लेखनेति समासार्थः कथ्यते। जोषितेति जुषि प्रीतिसेवनयोरिति तृष्णन्तस्यार्थद्वये सिद्धिः। ततो मारणान्तिकीं सल्लेखनां महत्या प्रीत्या स्वयमेच सेविता गृहीति सम्बन्धः क्रियते। नन्नु सल्लेखनामास्थितस्य स्वाभिसन्धिपूर्वकायुरादिन्विचृत्तेरात्मवधः प्राप्नोतीति चेत्तम् अप्रमत्तत्वात्। प्रमत्तयोगाद्धि प्राणव्यपरोपणं हिसेत्युक्तं; न चावश्यम्भाविनि मरणेऽस्य सल्लेखनां कुर्वतो रागद्वेषमोहयोगोऽस्ति येनात्मवधदोषः सम्भाव्यते। रागाद्या-विष्टस्य तु विषशस्त्राद्युपकरणप्रयोगवशादात्मानं व्रतः स्वघातो भवत्येव। उक्तं च—

रागादीणमणुष्पा अहिंसकत्तेति देसिदं समये। तेहिं चेदुष्पत्ती हिंसेति जिणेजि णिद्दिहा॥ इति॥

कि च—मरणस्य स्वयमनिष्टत्वात्। यथा वणिजो विविधपण्यदाना-दानसञ्चयपरस्य गृह विनाशोऽ नेष्टस्त द्विनाशाकारणे चोप स्थिते यथा-शक्ति परिहर्रते, दुष्परिहरे च पण्यविनाशो यथा न भवति तथा यतते। एवं गृहस्थोऽपि वतशीलपण्यसञ्चये प्रवर्तमानस्तदाश्रयस्य शरीरस्य न पातमभिवाञ्छति । तदुपष्ठवकारणे चोपस्थिते स्वगुणा विरोधेन परि-हरति, दुष्परिहरे च यथा स्वगुणविनाशो न भवति तथा प्रयतत इति कथमात्मवधो भवेत्? स्यान्मतं ते—पूर्वसूत्रेण सहैक एव योगः कर्तव्यो लच्चर्थ इति । सत्यमेतत्, किं तु सप्ततयशीलवतः कदा चित्कस्य चिदेव गृहिणः सल्लेखना भिमुख्यं भवति, न सर्वस्येति क्षापनार्थं पृथग्योगकरणम्। अथवा नायं सल्लेखनाविधिः श्रावकस्यैव दिग्विरत्यादिशीलवतः, किं तिर्हे संयतस्यापीत्यविशेषक्षापनार्थे पृथगुपदेशः कृतः । अत्राहः व्रतिना सम्यग्दिशना भवितव्यमित्युक्तम् । तस्य च सम्यग्दर्शनस्योभयं प्रति साधारणाः केऽनिचारा इत्याह—

## शङ्काकाङ्श्वाविचिकित्साऽन्यदृष्टिप्रश्नंसातं स्तवाः सम्यग्दृष्टेरातिचाराः ॥ २३॥

निःशङ्कितत्वादयो व्याख्याता दर्शनविशुद्धिरित्यत्र । तत्प्रतिपक्षे शङ्कादयो वेदितव्याः । प्रशंसासंस्तवयोः कुतो विशेष इति चेद्वाङ्मानस- विषयमेदादिति ब्र्मः । मिथ्याद्देर्मनसा झानचारित्रगुणसम्भावना प्रदांसा। वाचा तत्प्रकाद्यानं संस्तव इत्ययमनयोभेदः। तत्त्वार्थाऽश्रद्धान-लक्षणाद्दर्शनमोद्दोदयादः तचरणमितचारोऽतिक्रमोऽपवाद इति चोच्यते। त पते शङ्कादयः पञ्च तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणस्य सम्यग्दर्शनस्य तद्वतो वाऽति-चारा वेदितव्याः। स्थान्मतं-सम्यग्दर्शनमष्टाकं निःशङ्कितत्वादिलक्षणमुक्तम्। तस्याऽतिचारैरपि ताविद्वरेव भिवतव्यमित्यष्टावितचारा निर्देष्टव्या इति। तत्रैवान्तर्भावाद्वतशीलानां पञ्चपञ्चाऽतिचारान्विवञ्चणाऽऽचार्येण प्रशंसा-संस्तवयोरितरानन्तर्भाव्य सम्यग्दष्टेरि पञ्चेवातिचारा उक्ता इति न प्रोक्तदोषः। इदानीं गृहिवतशीलातिकमसङ्ख्यानिर्देशार्थमाह—

# व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम् ॥ २४॥

वतानि च शीलानि च वतशीलानि व्याख्यातलक्षणानि तेषु वतशीलेषु । नन्वभिसिन्धपूर्वको नियमो वतिमित कृत्वा दिग्विरत्यादीनां वतग्रहणेन लब्धत्वाच्छीलग्रहणमनर्थकमिति चेत्तन्न वतपरिरक्षणं शीलमित्यस्यार्थस्य द्योतनार्थं शीलग्रहणं कृतम् । तेन दिग्विरत्यादीनि शीलानीति प्रागुक्तमुपपन्नं भवति । यद्यपीदं सूत्रमिवशेषेणोक्तं, तथापि वश्यमाणबन्धनवधच्छेदादिवचनसामर्थ्यादत्र गृहिवतशीलसंप्रत्ययो भवति । तिर्हि बन्धवधच्छेदादिवचनसामर्थ्यादत्र गृहिवतशीलसंप्रत्ययो भवति । तिर्हि बन्धवधच्छेदादयो गृहस्थस्यैव सम्भवन्ति, नाऽनगारस्येति । पञ्चपञ्चेत्येतद्वीप्सायां द्वित्ववचनम् । यो यः क्रमो यथाक्रमं न्त्रमस्यानिवृत्त्येत्यर्थः । अतिचारग्रहणमनुवर्तते । ततो वश्यमाणा अतिचाराः । पञ्चस्वेष्वणुवतेषु सप्तसु शिलेषु सूत्रोक्तक्रमानितक्रमेण पञ्चपञ्चभवन्तीति सिद्धम् । अत्राह — यद्येवं तस्मादुच्यतां तावदाद्यस्याऽहिंसाणु वतस्य केऽनिचारा येभ्योऽयं निवृत्तो निरपवादो भवतीत्यत्रोच्यते —

### बन्धवधच्छेदातिभारारोपणाऽन्नपाननिरोधाः ॥ २५॥

अभिमतदेशगमनं प्रत्युत्सुकस्य तत्प्रतिवन्धहेतुः कीलकादिषु रज्वा-दिभिर्व्यतिषङ्गो बन्धनं बन्ध इत्युच्यते । दण्डकशावेत्रादिभिः प्राणिना-मभिहननं वध इति गृह्यते, न तु प्राणव्यपरोपणं—ततः प्रागेवास्य विनिवृत्तत्वात् । कर्णनासिकादीनामवयवानामपनयनं छेदनं छेद इति-कथ्यते । न्याय्याद्वारादितिरिकस्य भारस्य वाहनमतिलोभाद्ववादीनामति भारारोपणमिति गम्यते । अश्रं च पानं चान्नपाने तयोर्निरोधः गवादीनां कुतश्चित्कारणात्क्षुत्पिपासाबाधोत्पादनमित्यर्थः । एते पञ्चाऽहिंसाणुः वतस्यातिचारा भवन्तीत्येवमवसेयम् । सत्याणुवतस्यातिचारानाह—

# मिथ्योपदेशरहोम्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहारसाकार-मन्त्रमेदाः ॥ २६ ॥

अभ्युदयनिःश्रेयसार्थेषु क्रियाविशेषेष्वन्यस्यान्यथा प्रवर्तनमितसन्धापनं वा मिथ्योपदेश इत्युच्यते । रहस्येकान्ते स्त्रीपुंसाभ्यामनुष्ठितस्य क्रियाविशेषस्य यत्प्रकाशनं तद्रहोभ्याख्यानमिति वेदितव्यम् । कूटो व्यलीक इत्यर्थः । लेखनं लिख्यत इति वा लेखः, कृदश्चासौ लेखश्च कृटलेखस्तस्य करणमनुष्ठानं क्र्टलेखित्रया । अन्येनानुक्तं यित्विश्चित्रपरप्रयोगवशादेवं तेनोक्तमनुष्ठितिमिति वश्चनानिमित्तं पत्रादौ लेखनमिति तात्पर्यार्थः । न्यस्यत इति न्यासो निक्षेपस्तस्यापहरणं न्यासापहारः । कोऽर्थः ? हिरण्यादिद्वव्यस्य निक्षेप्नुर्विस्मृतसङ्ख्यानस्याल्याङ्ख्यानमादधानस्यैव-मित्यनुक्षावचनमित्ययमर्थः । मन्त्रस्य मेदनं मन्त्रमेदः । सहाऽऽकारेण वर्तते साकारः । साकारश्चासौ मन्त्रमेदश्च साकारमन्त्रमेदः । अस्यापि कोऽर्थः ? अर्थप्रकरणाङ्गविकारभूविक्षेपादिभिः पराभिष्रायमुपलभ्य तदा-विष्करणमस्यादिनिमित्तमित्ययमर्थः । त एते सत्याणुवतस्य पश्चाति-क्रमा वेदितव्याः । अचौर्याणुवतस्याऽतिचारानाह —

## स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मान-प्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ १७॥

स्तेनश्चोरः। प्रयोजनं प्रयोगः। प्रयुज्यते येन यस्मिन्यस्माद्वा प्रयोगः। स्तेनस्य प्रयोगः स्तेनप्रयोगः। अस्य तात्पर्यार्थः कथ्यते—मुष्णन्तं पुरुषं स्वयमेव वा प्रयुक्तेऽन्येन वा प्रयोजयित प्रयुक्तमनुमन्यते वा यत् स स्तेनप्रयोग इति। तेन चोरेणाइतमानीतं यद्व्यं चेतनमचेतनं वा तत्तदाहृतम्। तदाहृतस्यादानं ग्रहणं तदाहृतादानम्। अस्याय-मर्थः—अप्रयुक्तेनाऽननुमतेन च चोरेणानीतस्य वस्तुनो ग्रहणं तदाहृता-दानं भवतीति। विरुद्धं परचकाकान्तमित्यर्थः। राह्रो भावः कर्म वा

राज्यम् । विरुद्धं च तद्वाज्यं च विरुद्धराज्यम् । उचितन्यायादन्येन प्रकारेण द्रव्यस्यादानं प्रहणमितक्रमणमितक्रमो विरुद्धन्तिक्रमो विरुद्धराज्यातिक्रमः । विरुद्धराज्ये द्यल्पमृत्यलभ्यानि महार्घाणि द्रव्याणीत्यतिलोभाभिभृतस्यातिक्रमणबुद्धिर्जायते । प्रस्थादिकं मानं, तुलादिकमुन्मानम् । मानं चोन्मानं च मानोन्माने । हीनं चाधिकं च हीनाधिके । हीनाधिके मानोन्माने यत्र कर्मणि तद्धीनाधिकमानोन्मानम् । न्यूनेनान्यसमे देयमभ्यधिकेन स्वयं प्राह्यमित्येवमादिक्दर-प्रस्थादिप्रयोग इत्यर्थः । सहशानि कृत्रिममणिमुक्तादिद्वव्याणि प्रतिक्षप-काणीत्युच्यन्ते । तैर्वञ्चनापूर्वकं व्यवहरणं प्रतिक्षपकव्यवहारः । एतेषु च पापपरपीडाराजभयादयो दोषा लोके प्रतीताः । त इमे पञ्चाऽदत्ता-दानाऽणुवतस्याऽतिचारा बोद्धव्याः । संप्रति स्वदारसन्तोषाणुवतस्यातिचारानाह—

### परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीताऽपरिगृहीतागमनानङ्गक्रीडा कामतीव्राभिनिवेशाः ॥ २८॥

सद्वेचस्य चारित्रमोहस्य चाविर्भावाद्विवहनं कन्यावरणं विवाह इत्युच्यते। परस्य विवाहः परिववाहस्तस्य करणं परिववाहकरणम्। चारित्रमोहस्त्रीवेदाचुद्यप्रकर्षात्परपुरुषानेति गच्छतीत्येवंशीला इत्वरी। ततः कुत्सिता इत्वरी इत्वरिका। अत्र कुत्सायां कः। या एकपुरुषभर्तृका सा परिगृहीता स्वीकृतेत्युच्यते। या पुनर्गणिकात्वेन पुंश्चलीत्वेन वा परपुरुषगमनशीला स्वामिविरहिता साऽपरिगृहीतेति कथ्यते। परि-गृहीता चापरिगृहीता च परिगृहीतापरिगृहीते। इत्वरिके च ते परिगृहीता-परिगृहीते च इत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीते। तयोर्गमनमित्वरिकापरि-गृहीतापरिगृहीतागमनमिति निरुच्यते। मेढूं योनिश्चोचितमङ्गम्। ततोऽन्यानि गुदमुखादीन्यनङ्गानि। तेषु कीडनं रमणमनङ्गकीडेति परिभाष्यते। कामोऽनङ्गः प्रसिद्धः। तीवः प्रवृद्धोऽभिनिवेशः परिणाम इति कथ्यते। तीवश्चासावभिनिवेशश्च तीवाभिनिवेशोऽनुपरतवृत्त्यादिः। कामस्य तीवाभिनिवेशः कामतीवाभिनिवेशः। पुनः परिववाहकरणा-दीनाभितरेतरयोगे द्वन्द्ववृत्तिः। त इमे पञ्च स्वदारसन्तोषाणुवतस्याति-चारा वेदितव्याः। ननु दीक्षितातिबालातैर्यग्योन्यादिषु परिहर्तव्यासु वृत्तिरप्यतिचारोऽस्ति, ततस्तत्सक्रृहः व्रतो भवतीति चेत्—कामतीवाभि-निवेशात्तत्सक्रृह इति व्र्मः। अत्र पूर्वोक्त एव दोषो राजभयलोकापवादादि-बोद्धव्यः। परिव्रहविरमणाणुव्रतस्याऽतिचाराऽवबोधनार्थमाह--

# क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणाति-क्रमाः ॥ २९ ॥

क्षेत्रं सस्योत्पत्त्यिष्ठशनम्। वास्तु गृहम्। हिरण्यं रूप्यादिकं व्यवहारतम्त्रम्। सुवर्णं प्रतीतम्। धनं गवादि। धान्यं विद्यादि। विद्यादि। विद्यादि। विद्यादि। विद्यादि। कृप्यं क्षीमकार्पासकौशेयचन्दनादि प्रोच्यते। क्षेत्रं च वास्तु च क्षेत्रवास्तु। हिरण्यं च सुवर्णं च हिरण्य-सुवर्णम्। धनं च धान्यं च धनधान्यम्। दासी च दासक्ष्य दासीदासम्। क्षेत्रवास्तु च हिरण्यसुवर्णं च धनधान्यं च दासीदासं च कृप्यं च क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकृप्यानि। एतावानेव परि-प्रहो मम नातोऽन्य इति परिच्छित्तः प्रमाणम्। अतिलोभवशादित-रेकोऽतिकमः। प्रमाणस्याऽतिकमः प्रमाणितिकमः। एतस्य क्षेत्रवास्त्वा-दिभिः प्रत्येकमिसम्बन्धत्वात्पञ्चविधत्वं बोद्धव्यम्। क्षेत्रवास्त्वादिनां प्रमाणितिकमः। क्षेत्रवास्त्वादिनां प्रमाणितिकमः। क्षेत्रवास्त्वादिनां प्रमाणितिकमः। क्षेत्रवास्त्वादिप्रमाणितिकमः। ते पञ्च परिप्रहविरते-रणुवतस्यितचारा बोद्धव्याः। इदानीं दिग्वरमणशीलस्याऽतिचारा-नाह—

# ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥ ३०॥

परिमितस्य दिगवधेः प्रमादमोहव्यासङ्गादिभिरतिलङ्कानं व्यतिक्रम इत्युच्यते। ऊर्ध्व चाधश्च तिर्यक्च तानि। तेषां व्यतिक्रमा ऊर्ध्वाधस्तिर्यन्व्यतिक्रमाः। सम्बन्धिनां त्रैविध्याद्यतिक्रमस्यापि त्रैविध्यम्। ऊर्ध्व-व्यतिक्रमोऽधोव्यतिक्रमस्तिर्यग्व्यतिक्रमश्चेति। तत्र पर्वत्वत्रभूम्यादीना-मारोहणाद्ध्वातिक्रमो भवति। कृपावतरणादेरधोदिगवधेरतिवृत्तिर्वेदि-तव्या। भूमिबिलगिरिदरीप्रवेशादेस्तिर्यगतिचारो द्रष्टव्यः। क्षेत्रस्य वर्धनं वृद्धिराधिक्यं क्षेत्रवृद्धः। या दिक् पूर्वं योजनादिभिः परिव्छिन्ना न तु क्षेत्रवास्त्वादिवत्परिग्रहवुद्धया स्वीकृता, तस्याः पूर्वप्रमाणाहोभ-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> गवाश्वादिषु निपातनादेकशेषभावः.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मरुभूम्यादीनां-स्व.

वशेनाधिकाकाङ्कणमित्यर्थः । एकस्याः स्मृतेरन्या स्मृतिः स्मृत्यन्तरम्। तस्याधानं मनस्यारोपणं स्मृत्यन्तराधानं पूर्वकृतिद्वस्परिमाणाऽनजु-स्मरणमित्यर्थः। ऊर्ध्वाधंस्तिर्यग्व्यतिक्रमाश्च क्षेत्रवृद्धिश्च स्मृत्यन्तराधानं च ऊर्ध्वाधिस्तिर्यग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि । त एते ऊर्ध्वाति-क्रमादयः पञ्च दिग्वरमणगुणव्रतस्याऽतिचारा भवन्ति । देशविरित-शीलातिक्रमावधारणार्थमाह—

### आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुत्रलक्षेपाः ॥ ३१ ॥

स्वयं सङ्कल्पिताध्यारूढक्षेत्रादन्यत्र कर्तव्यस्यात्रानयेति यदाक्कापनं तदानयनमित्याख्यायते। परिच्छिन्नदेशाद्वहिः स्वयमगत्वा त्वमेवं कुर्विति स्वाभिप्रतव्यापारसाधनायान्यस्य प्रेष्यस्य कर्मकरस्य प्रयोजनं प्रेष्यप्रयोग इति निरुच्यते। सङ्कल्पिते देशे स्थितस्य ततो बहिःस्थितान्व्यापार-करान्पुरुषानुदिश्य शूत्कृतादिशब्दस्यानुपातनं शब्दानुपात इति कथ्यते। तथा स्वशरीरप्रदर्शनं रूपानुपातः। शब्दश्च रूपं च शब्दरूपे। तयोरनुपातौ शब्दरूपानुपातौ । लोष्टादेः पुद्रलस्य क्षेपणं पुद्रलक्षेपः। आनयनं च प्रेष्यप्रयोगश्च शब्दरूपानुपातौ च पुद्रलक्षेपश्च आनयनप्रेष्यप्रयोगश्च शब्दरूपानुपातौ च पुद्रलक्षेपश्च आनयनप्रेष्यप्रयोगश्च शब्दरूपानुपातौ च पुद्रलक्षेपश्च आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्रलक्षेपाः। एते देशविरमणस्य गुणवतस्य पञ्चातिकमा भवन्ति। कथमिहातिकम इति चेदुच्यते—यस्मातस्वयमनित्कामन्परेणातिकमयति ततोऽतिकम इति व्यपदिश्यते। यदि हि स्वयमितिकमेत तदाऽवतत्वमेवास्य स्यात्। संप्रत्यनर्थदण्डिवरमणशीलस्यातिन्वारानाह—

## कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्याऽसमीक्ष्याधिकरणोपभोगपरिभोगा-नर्थक्यानि ॥ ३२ ॥

रागोद्रेकात्सप्रहसनाशिष्टवाक्प्रयोगः कन्दर्पः। स एव परत्र दुष्ट-कायकर्मयुक्तः कौत्कुच्यम्। धाप्रधप्रायमबद्धवहुप्रलापित्वं मौखर्यम्। अस-मीक्ष्यकार्यस्याधिक्येन करणमसमीक्ष्याधिकरणम्। तत् त्रेधा व्यवतिष्ठते— मनोवाक्कायविषयमेदात्। तत्र मानसं परानर्थककाव्यादिखिन्तनम्। वाग्गतं निष्प्रयोजनकथाख्यानम्। परपीडाप्रधानं यत्किञ्चन वक्तृत्वं काथिकं च प्रयोजनमन्तरेण गच्छंस्तिष्ठन्नासीनो वा सचित्तेतरपत्रपुष्पफल-च्छेदनमेदनकुट्टनक्षेपणादीनि कुर्यात्, अग्निविषक्षारादिप्रदानं चार-मेतेत्येवमादि, तदेतत्सर्वमसमीक्ष्याधिकरणं बोद्धव्यम्। अत्र सुप्सुपत्यनेन मयूरव्यंसकादयश्चेत्यनेन वा वृक्तिः। यस्य यावतार्थेन योग्येनैवोपभोगपरि-भोगौ प्रकल्येते तस्य तावानर्थ इत्युच्यते। ततोऽन्यस्याधिक्यमानर्थक्यं भवति। उपभोगश्च परिभोगश्चोपभोगपरिभोगौ। तयोरानर्थक्यमुपभोग-परिभोगानर्थक्यम्। कन्दर्पश्च कौत्कुच्यं च मौखर्यं चाऽसमीक्ष्याधिकरणं चोपभोगपरिभोगानर्थक्यं च कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्यासमीक्ष्याधिकर-णोपभोगपरिभोगानर्थक्यानि। त एते पञ्चानर्थदण्डविरतेर्गुणवतस्याति-चारा वेदितव्याः। इदानीं सामायिकशिक्षावतस्यातिचारानाह—

## योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥

कायवाद्धानस्कर्म योग इत्यत्र योगराब्दार्थिस्त्रिविध उक्तः।प्रणिधानं प्रयोगः परिणाम इत्यनथन्तिरम् । क्रोधादिपरिणामवद्यादुष्टं प्रणिधानं दुष्पणिघानम् । अन्यथा वा प्रणिघानं प्रयोजनं दुष्पणिघानम् । तत्कायादि-मेदान्निविधम्। कायदुष्प्रणिधानम् । वाग्दुष्प्रणिधानम्। मनोदुष्प्रणिधानं चेति । तत्र शरीरावयवानामनिभृतमवस्थानं कायगतम् । वर्णसंस्कारा-भावार्थागमकत्वं चापलादि वाग्गतम्। मनसोऽनर्पितत्वं मानसं चान्यथा-प्रणिधानम्।योगानां दुष्प्रणिधानानि योगदुष्प्रणिधानानि। इति कर्तव्यं प्रत्यसाकल्याचथाकथं चित्प्रवृत्तिरनुत्साहो ऽनादर इति कथ्यते । अनै-काप्रधमसमाहितमनस्कता स्मृत्यनुपस्थानमित्याख्यायते । स्यान्मतं ते-मनोदुष्प्रणिधानरूपत्वात्स्मृत्यनुपस्थानस्य पृथगुपादानमनर्थकमिति।तन्न। किं कारणम् ? तत्राऽन्याऽचिन्तनात्। मनोदुष्पणिधाने ह्यन्यत्किचिद-चिन्तयतश्चिन्तयत एव वा विषये कोघाद्यावेश औदासीन्येन वावस्थानं मनसोऽस्ति। "इह पुनः परिस्पन्दनाः श्वन्ताया ऐकाप्रथेणानवस्थानमिति महाननयोर्भेदः । योगदुष्प्रणिधानानि चानादरश्च स्मृत्यनुपस्थानं च योगदुष्पणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि। त पते पञ्च सामायिकशील-स्यातिक्रमा बोद्धव्याः । प्रोषधोपवासशिक्षावतस्यातिचारानाह-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मनोदुष्प्रणिधाने.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> रमृत्यनुपरथाने.

# अत्रत्यवेक्षिताऽत्रमार्जितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानादर-स्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३४॥

जन्तवः सन्ति न सन्ति वेति प्रस्वविश्वते चक्षुषाऽवलोक्यते समेति प्रस्वविश्वतम् । न प्रस्वविश्वतम् । मृदुनोपकरणेन प्रमार्ज्यते प्रतिलिप्यते स्मेति प्रमार्जितम् । न प्रमार्जितमप्रमार्जितम् । मृत्र-पुरीषादेश्रत्सर्जनं निक्षेपणमृत्सर्गः । पूजोपकरणादेश्रहणमादानम् । प्रावरणादिः संस्तरस्तस्योपक्रमणं प्रारम्भः संस्तरोपक्रमणम् । श्रुदभ्यर्वितः वात्स्वावक्यकेष्वनुत्साहोऽनादर इत्युच्यते । स्मृत्यनुपस्थानं व्याख्यातम् । अत्रत्यविश्वतं चाप्रमार्जितं चाप्रत्यविश्वताप्रमार्जिते स्थाने । तयोश्रत्सर्गाः अप्रत्यविश्वतं चाप्रमार्जितं चाप्रत्यविश्वताप्रमार्जिते स्थाने । तयोश्रत्सर्गाः दानसंस्तरोपक्रमणान्यप्रत्यविश्वताप्रमार्जितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानि । तानि चानादरश्च स्मृत्यनुपस्थानं चेति । पुनर्विग्रहे द्वन्द्वन्तिः । त एते पञ्च प्रोषधोपवासद्दीलस्यातिचारा भवन्ति । तृतीयिद्दाक्षावतस्यातिचाराः नाह—

#### सचित्तसम्बन्धसम्मिश्राभिषवदुःपक्काहाराः ॥ ३५ ॥

चित्तं श्रानम् । तेन सह वर्तत इति सचित्तः । चेतनावद्व्यमित्यर्थः । तेनैव प्रस्तुतेन चित्तवता सम्बध्यते उपिष्ठिष्यते यस्स सम्बन्ध इत्याः ख्यायते । तेनैव सचित्तद्वव्येणाविभागवता सम्मिश्रयते व्यतिकीर्यत इति सम्मिश्रः । अत एव सचित्तसम्बन्धे संसर्गमात्रं विवक्षितम् । सम्मिश्रे तु स्क्ष्मजन्तुव्याकुलीकरणमित्यनयोर्महान्मेदोऽवसेयः । सचित्तादिषु प्रवृत्तिः कथं स्यादितिचेत्प्रमादसम्मोहाभ्यामिति वृगः । सौवीरादिको द्रवो वृष्यो वा द्रव्यविशेषोऽभिषव इत्यभिधीयते । सान्तस्तण्डुलभावेनातिविह्नेद्रवेन वा दुष्टपक्वो दुःपक्वोऽसम्यक्पक इत्यर्थः । अनयोश्चाभ्यवहारे को दोष इति चेदुच्यते—इन्द्रियमदवृद्धिसचित्तप्रयोगवातादिः प्रकोपासंयमादिस्तदभ्यवहारे दोषः स्यात् । आह्रियतेऽभ्यविह्रयत इत्याहारोऽशनादिः । स च सचित्तादिसम्बन्धमेदात्पश्चधा । सचित्तश्च सम्बन्धश्च सम्मिश्रश्चाभिषवश्च दुःपकश्च सचित्तसम्बन्धसम्मिश्चाभिषवदुः पक्कः । ते च ते आहाराश्चेति पुनः कर्मधारयः । त एते पञ्चोपभोगपरि-

भोगसङ्ख्यानशीलस्यातिचारा बोद्धव्याः । अतिथिसंविभागशिक्षाव्रताति-चारप्रदर्शनार्थमाह—

## सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमाः ॥ ३६ ॥

सिवत्तो व्याख्यातस्तस्मिन्सिवत्ते पद्मपत्रादौ निश्लेपणमितिथिदेयाहारिनधानं निश्लेपः। अपिधानमावरणम्। तत्प्रकरणवशात्सिवित्तेनैव
सम्बध्यते—सिवत्तापिधानमिति। परेण दात्रा व्यपदेशः परव्यपदेशः।
अन्यत्र दातारः सन्तीति वा दीयमानोऽप्ययमन्यस्येति वा अर्पणमिति
तात्पर्यार्थः। प्रयच्छतोप्याद्रमन्तरेण दानं मात्सर्यमिति कथ्यते।
कालस्य भोजनदानार्हस्यातिक्रमणं कालातिक्रमः। अनगाराणामयोग्ये
काले भोजनिमत्यर्थः। सिवत्तिनिश्लेपादीनामितरेत्तरयोगे द्वन्द्ववृत्तिः। त
पते पञ्चाऽतिथिसंविभागशीलस्य दोषा भवन्ति। आह सप्तानामिप
शीलानामितवारा उक्ताः। इदानीं सल्लेखनायास्ते वक्तव्या इत्यत आह—

### जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥ ३७॥

जीवितं च मरणं च जीवितमरणम् । तस्याशंसा अभिलायो जीवितमरणाशंसा । अवश्यहेयत्वे शरीरावस्थानाऽऽदरो जीविताशंसा । शरीरमिदमवश्यं हेयं, जलबुद्धदवद्गित्यं, अस्यावस्थानं कथं स्यादित्यादरो
जीविताशंसा प्रत्येतव्या । रोगोपद्रवाकुलतया प्राप्तजीवनसङ्क्षेशस्य
मरणं प्रति चित्तप्रणिधानं मरणाशंसेति व्यपदिश्यते । मित्रेषु सुदृतसु
अनुरागः सम्भ्रमो मित्रानुरागः । स च पूर्वसुकृतसहपांसुकीडनाद्यनुस्मरणाद्भवति । एवं मया भुक्तं शयितं सुक्रीडितमित्येवमादिप्रीतिविशेषं प्रति चिन्ताप्रवन्धः सुखानुबन्ध इत्यभिधीयते । भोगाकाङ्कायां
नियतं चित्तं दीयते तिसमस्तिनेति वा निदानमित्याख्यायते । जीवितमरणाशंसा च मित्रानुरागश्च सुखानुबन्धश्च निदानं चेति विग्रहेण द्वन्द्वमृत्तः । त पते पश्च सल्लेखनायाः क्रमव्यतिक्रमाः प्रत्येतव्याः । एवं
सम्यग्दर्शनाऽणुवतशीलसल्लेखनानां यथोक्तशुद्धिप्रतिबन्धिनः सप्ततिरितचाराः प्रयक्षतः परिहर्तव्याः । शक्तितस्त्यागो दानमित्युक्तमतस्तत्वरूपमाह्

अनुप्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥ ३८ ॥

खस्य परस्य चोपकारोऽनुग्रह इत्युच्यते । स्वोपकारः पुण्यसञ्चय-रूपः । परोपकारः सम्यकानादिवृद्धिलक्षणः । अनुग्रहायानुग्रहार्थम् । आत्मात्मीयक्षातिधनपर्यायवाचित्वेऽपि स्वशन्दस्य धनपर्यायवाचिनो ग्रहः णमिहामित्रेतम् । अतिसर्गस्त्यागः समर्पणमित्यनर्थान्तरम् । ततोऽनु-ग्रहार्थे यः स्वस्यातिसर्गस्तद्दानमितीष्यते । ¹तद्विपरीतलक्षणस्य दानत्वा-नुपपत्ते²रन्यधातिप्रसङ्गात् । अत्राह—यदुकं भवता दानं तत्किमविशिष्टं फलमाहोस्विद्स्ति कश्चित्प्रतिविशेष इत्यत्रोच्यते —

### विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः॥ ३९॥

विधिर्दानविधानकम उच्यते । स च सङ्क्षेपेण नवविधः-प्रति-प्रहोश्वदेशस्थापनपादप्रक्षालनार्चनप्रणमनमनोवाकायशुद्धित्रयाशनशुद्धि-मेदात् । द्रव्यं पात्राय दीयमानं योग्यमाहारौषधशास्त्रप्रतिश्रयमेदा-चतुर्विधम्। दाता दायकः पुरुषः। स च समासतः सप्तविध उच्यते— श्रद्धाता भक्तिमांस्तुष्टिमान्विद्यान्यलुग्धः क्षमावान् सत्त्वाधिकश्चेति । आहारादिद्रव्यं यस्मै दीयते तत्पात्रम्। तच्चोत्तममध्यमजघन्यमेदान्निविधम्। तत्रोत्तमपात्रं सम्यग्दर्शनहानचारित्रगुणत्रययुक्तो महर्षिरुच्यते।मध्यमपात्रं सम्यग्दर्शनक्षानदेशसंयमसंयुत एकादशगुणस्थानवर्ती श्रावकः कथ्यते। जघन्यपात्रं तु सम्यग्दर्शनज्ञानगुणद्वयान्वितोऽसंयतसम्यग्दष्टिरुच्यते । कुपात्रमप्यागमान्तरे प्रतिपादितमस्ति । तत्तु जिनागमोक्तवतशीलतपोयुक्तं सम्यग्दर्शनादिगुणविरहितम् । तस्यापि दानं दत्तं पुण्यं जायते । सम्यक्तवतशीलतपोभावनावर्जितं पुनरनवरतपापशीलं नैव पात्रं भवति। तस्मिन्दत्तं न पुण्याय कल्पते। परस्परतो विशिष्यते विशिष्टिर्वा विशेषः।स च गुणकृतो मेद उच्यते। तस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धो भवति। विधिविशेषो द्रव्यविशेषो दातृविशेषः पात्रविशेष इति। विधिश्च द्रव्यं च दाता च पात्रं च विधिद्रव्यदातृपात्राणि । तेषां विशेषो विधिद्रव्यदातृपात्रविशेष इति समासश्च विंब्रेयः । तत्र विधिविशेषः प्रतिप्रहादिष्वादरानादरकृतो वेदितव्यः । दीयमानेऽमादौ प्रतिग्रहीतुस्तपःस्वाध्यायपरिणामविवृद्धि-हेतुत्वादिर्द्रव्यविशेष इति भाष्यते । क्षमाऽनस्यादियुक्तत्वरूपो दातृ-मोक्षकारणसम्यग्दर्शनादिगुणयोगित्वस्वभावः पात्र-विशेष उक्तः

<sup>1</sup> धनविपरीतकक्षणस्य स्वशब्दस्य.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> दानत्वोपपत्तौ सत्याम्.

विशेषोऽपि प्रतिपादितो बोद्धव्यः। ततश्च विध्यादिविशेषाद्धेतोस्तस्य दानफलस्य विशेषोऽवसेयो यथा श्चित्यादिकारणविशेषसित्रपाते सित नानाविधवीजफलविशेष इति । अत्र कश्चिदाह—उक्तं भवता मध्यमपात्रमेकादशगुणस्थानवर्ती श्चावक इति । तत्र न श्चायन्ते कानि तान्येकादशगुणस्थानानि यद्भेदाच्छ्रावकमेद इत्यतस्तद्भेदक्रम उच्यते—दर्शनित्वं व्यतित्वं सामायिकत्वं प्रोषधित्वं सचित्तविरतत्त्वं रात्रिभक्तत्वं ब्रह्मचारित्व-मारम्भविरतत्वं परिष्रहिवरतत्वमनुमितिविरतत्वमुिहष्टिवरतत्वं चैतान्येकादशगुणस्थानानि भवन्त्येतेषु वर्तमानाः श्चावकाश्चेकादशप्रकारा जायन्ते। तथा चोक्तम्—

दंसणवदसामायियपोसहसश्चित्तराइभत्ते य। बह्यारम्भपरिग्गह अणुमणमुद्दिट्ट देसविरदेदे॥ इति॥

पर्वाणि प्रोषधान्याहुर्मास चत्वारि तानि च।
पूजािकयाव्रताधिक्याद्धर्मकर्मात्र बृंहयेत्॥
रसत्यागैकभुक्तघेकस्थानोपवसनिक्रयाः।
यथाशक्ति विधेयाः स्युः पर्वसन्धौ च पर्वणि॥ इति॥
स एव श्रावको यदि हरितं प्रत्रफलादिकमप्रासुकं वर्जयेत्तदा सवित्तविरतनामा पश्चमो भवति। तद्द्युक्तम्—

जं विज्ञज्ञिदि हरिदं तय पत्तपवालकन्दफलवीयं। अप्पासुगं च सिललं सिचत्तिनिव्वत्ति तद्ठाणम् ॥ इति ॥ स पव पुनर्यदि मनोवाक्कायैर्दिवामैथुनविरतः स्यात्तदा षष्ठो रात्रिभक्त-भावक इति परिभाष्यते । यदि पुनः पूर्वोक्तगुणयुक्त पव भावको रात्री दिवा च मनोवाकायैः कृतकारितानुमतैर्मेथुनं सर्वथा वर्जयेत्, स्रीकथादिनिवृत्तश्च स्यात्तदा स ब्रह्मचारीति सप्तमो निगद्यते। यदि च बहु स्तोकं वा गृहारमं वर्जयेत्तदा स आरम्भनिवृत्तमित-रष्टमः श्रावको भण्यते। परिमितं स्वप्रयोजनधर्मसाधनवस्त्रोपकरणा-दिकं मूर्छोरहितं मुक्ता शेषं परित्रहं यो वर्जयेत्स परित्रहविरत इति नवमः श्रावको भवति । स एव यदि पृष्टोऽपृष्टो वा निजैः परैर्वा गृहकार्येऽनुमति न कुर्यात्तदाऽनुमतिविरत इति दशमः निगद्यते । उद्दिष्टपिण्डविरतिलक्षणत्वैकादशे गुणस्थाने उत्कृष्टश्रावको द्विविधो भवति । तत्रैकस्तावदेकवस्त्रधारी स्वकेशानामपनयनं कर्तर्या क्षुरेण वा कारयेत्। स्थानाऽऽसनशयनादिषु च प्रयतात्मा मृदुनोपकरणेन प्रतिलिखति । पाणिपात्रे भाजने वा समुपविष्टः सन्नेकवारं भुङ्के। पर्वसु चोपवासं नियमतश्चतुर्विधं कुरुते । गृहीतसुपात्रश्चर्यायां प्रविष्टश्च प्राङ्गणे स्थित्वा धर्मलाभं सकृदुचार्य भिक्षां याचते। अथवा विशिष्टराक्ति-श्चेद्भिक्षार्थी गृहान्तरेषु परिश्चमन्मौनेन स्वकायमात्रं प्रदर्शयेत्। अन्तराले यदि केनिचद्भोजनाय विधृतो भवेत्तदा स्वपात्रगतं भुका शेषं तदीयं भुक्षीत। न चेदेवं तर्हि परिभ्राम्योदरप्रणमात्रभैक्षमादाय कचिद्धरीतक्या-दिचूर्णविध्वस्तं प्रासुकं जलं याचयित्वा यत्नेन शोधयित्वा च भुश्जीत। ततः पात्रं प्रक्षाल्य गुरुसमीपं गच्छेत् । अथवा यतिजनपृष्ठतश्चार्यायां प्रविश्य भुक्ता गुरुसमीपे चतुर्विधं प्रत्याख्यानं च गृहीत्वा सर्वमालोच्य यदेवं प्रथमोऽयमुत्कृष्टः श्रावक उक्तः । द्वितीयोप्येवमेव भवेत्। विशेषस्त्वयं यद्भत कौपीनमात्रपरित्रहो नियमेन वालोत्पाटनकारी पिञ्छप्रतिलेखन-धारी पाणिपुटिसक्षाहारी स्यात् । दिनप्रतिमा वीरचर्या त्रिकालयोगेषु सिद्धान्तरहस्यप्रन्थाध्ययने च देशसंयतानामधिकारो नास्ति। एव-मेकाददागुणस्थाने उद्दिष्टविरतो द्विप्रकारः श्रावको बोद्धव्यः एवमुक्तेष्वेकादशगुणस्थानेषु मध्ये प्रथममपि गुणस्थानं रात्री भोजनं कुर्वतो न व्यवतिष्ठत इति रात्रौ भोजनवर्जनं श्रेयः। चर्माऽस्थिकीटदर्दुरभुजङ्गकेशादयोऽशनमध्ये पतिता न दृश्यन्ते । दीपोद्योते च क्रियमाणे दृष्टिरागमोहिताश्चतुरिन्द्रिया भाजने निपतन्ति। तस्मादिहात्मविनादां परत्र च पापवशेनाशुभां गतिं परिहरता रात्रिभोजनं च परिहर्तव्यम् । सामान्यतः भ्रावकाणां चर्मास्थिरिषयमांसादयः समैवान्तरायाश्चागमान्तरोकाः सन्ति । विशेषतस्तु काकाऽमेध्यादयो द्वा-त्रिशत् नखकेशादयो बहुमकाराश्च केषाश्चिदुत्कष्टश्चावकाणां भोजनविद्या भवन्ति । तेषु चैकादशस्वाद्याः षद्ज्ञावका बहुसावद्या जघन्याः । तदुत्तराखयोऽल्पसावद्या मध्यमाः । अनुमत्युद्दिष्टविरतास्तु द्विप्रकारा अप्यतिनिरस्तसावद्यत्वादुत्कृष्टा इत्यल्पमितिविस्तरसंकथया ॥

शश्यरकरिनकरसतारिनस्तलतरलतलमुक्ताफलहारस्फारतारानिकुरुम्बिबम्बिनमंळतरपरमोदारशर्रारशुद्धध्यानानलोष्ट्रलल्जनालाज्वलितधनधातीन्थनसङ्खातसकलिमलकेवलालोकितसकललोकालोकस्वभावश्रीमत्परमेश्वरिजनपतिमतिचदिचित्त्वभावाभिधानसाधितस्वभावपरमाराध्यतममहासद्धान्तः श्रीजिनचन्द्रभद्वारकस्तिच्छन्यपण्डितश्रीमास्करनिद्विरिचितमहाशास्तत्त्वार्थवृत्तौ सुखबोधायां
सममोऽध्यायस्समागः॥

#### अथाष्ट्रमोऽष्यायः

एवमध्यायद्वयेनास्रवपदार्थोऽशुभः शुभभ्र व्याख्यातः । इदानी-मवसरप्राप्तं बन्धं व्याचक्ष्महे । तस्य च मोक्षवत्कारणव्यतिरेकानुप-पत्तः कार्यात्पूर्वकालभावित्वाश्च कारणस्येति कारणोपन्यास एव तावित्वयते—

## मिथ्यादर्शनाऽविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥ १॥

क पुनरेते मिथ्यादर्शनादयः सप्रपञ्चा उक्ता इति चेदुच्यते— आस्रवविधाने पञ्चविंशतिः क्रिया उक्ताः । तास्वन्तर्भृतं मिथ्यादर्शनं तावदुक्तं मिथ्यादश्चेनि अयेति । यत्र विरतिर्व्याख्याता तत्प्रतिपक्षभृताऽ-विरतिरिप तत्रैव वर्णिता । आज्ञाब्यापादनाऽनाकाङ्काक्रिययोरन्तर्भृतः प्रमादः बोद्धव्यः । स च प्रमादः कुरालकर्मस्वनादर उच्यते । कषायाः क्रोघादयोऽनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसञ्जलनविकल्पा इन्द्रिय-कषायाऽवतिक्रया इत्यत्रैवोक्ताः। योगश्च कायादिविकल्पः क उक्तः ? काय-वाङ्मनस्कर्म योग इत्यत्र । मिथ्यादर्शनं द्वेधा व्यवतिष्ठते । कुतः ? नैस-र्गिकपरोपदेशनिमित्तमेदात्। तत्र निसर्गः स्वभाव उक्तः। निसर्गाज्ञातं नैसर्गिकम् । परोपदेशमन्तरेणान्तरङ्गमिथ्यात्वकर्मोदयवशाद्यदाविभवति तत्त्वार्थाऽश्रद्धानलक्षणं तन्नैसर्गिकमित्यर्थः। यत्परोपदेशनिमित्तं मिथ्या-द्र्शनं तचतुर्विधम् — क्रियावाद्यक्रियावाद्यज्ञानिकवैनयिकमतविकल्पात् । तत्र चतुरशीतिः क्रियावादा इति 1कौत्कलकण्ठविद्धिकौशिकादिमत-मेदात्। अशीतिशतमिकयावादानां मरीचिकुमारोलूककपिलगार्थव्याघ्र. भूत्यादिमतविकल्पात् । अज्ञानिकवादाः सप्तपष्टिसङ्ख्याः <sup>2</sup> शाकल्यवाष्कल-<sup>8</sup> कुन्थुमिशात्यमुत्रीप्रभृतिदर्शनमेदात् । वैनयिकास्तु द्वात्रिंशत्सङ्ख्या भवन्ति । कुतः ? वशिष्टपराशरजनुकर्णवास्मीकिप्रभृतिमतमेदात् । त

<sup>1 &#</sup>x27; कौकलकाण्डे ' इति राजवात्तिके. 2 ' साकस्य ' इति राजवात्तिके. 8 ' कुन्युवि ' इति राजवात्तिके.

पते मिथ्योपदेशमेदाः समुदितास्त्रीणि शतानि त्रिषष्ट्युत्तराणि भवन्ति। एवं परोपदेशनिमिक्तमिथ्यादशनिवकस्पा अन्ये च सङ्ख्येयास्तज्ज्ञे-र्योज्याः। परिणामविकल्पाद्सङ्ख्याश्च भवन्ति । अनुभागमेदादनन्त-परिमाणाश्च जायन्ते । यन्नैसर्गिकमिथ्याद्दीनं तद्प्येकद्वित्रिचतुरिन्द्रिया-संक्षिपञ्चिन्द्रियसंक्षितिर्यङ्म्लेच्छशवरपुलिन्दादिपरिष्रहादनेकविधं भवति। अथवा पञ्चविषं मिथ्याद्रीनमवगन्तव्यम् । एकान्तमिथ्याद्रीनं विपरीत-मिथ्याद्रीनं सेरायमिथ्याद्रीनं वैनियकमिथ्याद्रीनमञ्जानिकमिथ्या-द्र्शनं चेति । तत्रेद्मेवेत्थमेवेति धर्मिधर्मयोरभिनिवेश एकान्तः । पुरुष एवेदं सर्वमिति वा नित्य एव वाऽनित्य एव वेत्यादिरेकान्तः। सप्रन्थोपि सिन्नर्प्रन्थः केवल्यपि कवलाहारी स्त्री च सिध्यतीत्येवमादि-र्विपर्ययः। सम्यन्दर्शनक्कानचारित्राणि मोक्षमार्गः किं स्याद्वा न वेत्यु-भयपक्षपरामर्शः संशयः। सर्वदेवतानां सर्वसमयानां च समदर्शनं वैनयिकत्वम् । हिताहितपरीक्षाविरहोऽज्ञानिकत्वम् । अविरतिर्द्वादशविधा भवति । कुतः ? पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसंकायचक्षुःश्रोत्रघाणरस-नस्पर्शन नो इन्द्रियेषु हननाऽसंयमनाऽविरितिभेदात्। अनन्तानुबन्ध्या-दिविकल्पाः क्रोधादयः षोडशकषाया हास्यादयो नव नोकषाया अपि कषायत्रहणेनैवात्र सङ्गृहीता—ईषद्भेदस्याभेदत्वादिति पञ्चविंशतिः कषायाः । सत्योऽसत्यः सत्याऽसत्यो¹ऽसत्यमृषा चेति चत्वारो मनो-योगाः। तथा चत्वारो वाग्योगाः। औदारिक औदारिकमिश्रो वैक्रियिको वैक्रियिकमिश्रः कार्मणश्चेति पञ्च काययोगा इति त्रयोदशविकल्पो योगः। आहारककाययोगाहारकमिश्रकाययोगयोः प्रमत्तसंयते उदयसम्भवात् पश्चदशापि योगा भवन्ति। भावकायविनयेर्यापथभैक्षशयनासनप्रतिष्ठा-पनवाक्यशुद्धिलक्षणाष्ट्रविधसंयमोत्तमक्षमामार्दवार्जवशौचसत्यसंयमतप-स्त्यागाकिञ्चन्यब्रह्मचर्यादिविषयाऽनुत्साहभेदादनेकविधः प्रमादोऽवसेयः। स्यान्मतं ते-प्रमादस्याप्यविरतिरूपत्वात् पृथगुपादानमनर्थकमिति । तम्न-अविरत्यभावेऽपि प्रमत्तसंयतस्य विकथाकषायेन्द्रियनिद्वाप्रणयलक्षणपञ्च-दशप्रमाददर्शनात्कथञ्जिद्भेदोपपत्तः । तर्हि कषायाविरत्योरुभयोरपि हिंसापरिणामरूपत्वाक्रेदाभावोस्त्वित चेत्तक-कार्यकारणभावेन मेदो-पपत्तः। कारणभूता हि कषायाः कार्यात्मिकाया हिंसाद्यविरतेरथीन्तर-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अनुभयमनोयोग इत्यर्थः.

भूता इति नास्ति दोषः। मिथ्यादर्शनं चाविरतिश्च प्रमादश्च कषायश्च योगश्च मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगाः। बन्धो वक्ष्यमाणलक्षणः। हेतुशब्दः कारणवाची । बन्धस्य हेतवो बन्धहेतव इति विग्रहः कार्यः। मिथ्यादर्भनादिवचनाद्विपर्ययमात्रादिवद्यातृष्णामात्राद्वा निरस्तम्। बन्धहेतव इति वचनादहेतुकबन्धनिवृत्तिर्बन्धाभावनिवृत्तिश्च कृता भवति । मिथ्याद्रशनवचनात्तत्सहचारिणौ मिथ्याज्ञानस्याप्यत्र बन्धहेतुत्वमवगन्तव्यम् । न च मिथ्यादर्शनद्वानयोरैक्यमेवेति वक्तुं शक्यं - तत्त्वाऽश्रद्धानाऽनवबोधलक्षणभेदाद्भेदोपपत्तेः। ननु सम्यग्दर्श-नादीनां मोक्षहेतूनां त्रैविध्यात्तद्विपरीतरूपा बन्धहेतवोऽपि त्रय एव युक्ता इति चेत्सत्यमुक्तं किंतु प्रयोजनापेक्षया पञ्च कथिताः । प्रयोजनञ्च गुणस्थान मेदेन बन्धहेतु विकल्पयोजनं बोद्धव्यम् । तेनाद्ये मिथ्यादृष्टि-गुणस्थाने पञ्चापि बन्धहेतवः सन्ति । सासादनसम्यग्द्दष्टिसम्यक्षिथ्या-दृष्टश्चसंयतसम्यग्दृष्टिष्विवरत्याद्यश्चत्वारः प्रत्ययाः सन्ति । तत्र मिथ्या-दर्शनस्याभावात्सम्यिखाध्यादृष्टिगुणस्थाने 1 तस्यांशेन सतोष्यिवविक्षत-संयतासंयतस्याऽविरतिर्विरितिमिश्रा प्रमादकषाययोगाश्च बन्धस्य हेतवो भवन्ति । प्रमत्तसंयतस्य प्रमादकषाययोगाः । अप्रमत्ताऽ-पूर्वकरणाऽनिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्परायाणां चतुर्णां द्वौ कषाययोगौ। उपकान्तकषायक्षीणकषायसयोगकेविलनामेक एव योगः। अयोगकेवली अवन्धहेतुः । पञ्च मिथ्याद्रश्चेनादिविकल्पानां प्रत्येकं बन्धहेतुत्वमव-गन्तव्यम् । सर्वेषां मिथ्यादर्शनानामविरितमेदानां च हिंसादीनामे-कस्मिन्नात्मनि युगपदसम्भवात्। ततः सिद्धमेतन्मिथ्यादर्भनादयः कथं-चित्समस्ता व्यस्ताश्च बन्धहेतवो भवन्तीति। तत्र कषायपर्यन्ताः स्थित्य-नुभागबन्धहेतवः। योगस्तु प्रकृतिप्रदेशबन्धहेतुरवसेयः। योगा एव कर्मा-स्रवत्वेनोक्ता बन्धहेतवो युक्ता मिथ्यादर्शनादीनां तद्विकल्पत्वादित्यप्यने-नापास्तं, पञ्चविधवन्धकारणनिर्देशस्य यथोक्तप्रयोजनापेक्षितत्वात् । तथा मिथ्यादर्शनाद्यो द्रव्यभावरूपाः परस्परं हेतुहेतुमङ्गावेनानादिसन्तत्या जीवस्य बोद्धव्याः । तत्र द्रव्यरूपाः पुद्गलद्रव्यविकाराः । भावरूपास्तु चेतनद्रव्यविकारा इति विक्षेयाः। तत्र च ये खसंवेदिता भावमिथ्यादर्शना दयस्ते द्रव्यमिथ्यादर्शनादिबन्धस्य हेतवो श्रापका भवन्ति । तेषां

<sup>1</sup> मिश्यादर्शनस्य.

द्रव्यमिथ्यात्वादिकर्मबन्धमन्तरेणानुपपत्तेर्द्रव्यमिथ्यात्वादिकर्मबन्धभावो - ऽपि भावमिथ्यात्वादीनामुत्पत्तो । अन्यथा मुक्तात्मनोऽपि तत्त्रसङ्गः स्यात् । एवं च सति द्रव्यमिथ्यात्वादयोऽस्वसंवेदिताः कारका एव हेतवो भाव-मिथ्यात्वादिबन्धस्येति भावमिथ्यात्वादयो हेतवः कारकाश्च द्रव्यमिथ्यात्वादीनामिति च परस्परं हेतुहेतुमद्भावो विज्ञातीयानां कथितो भवति । तथा सज्ञातीयानां च स बोद्धव्यः । पूर्वपूर्वमिथ्यादर्शनादीनां द्रव्यभावात्मनां तथाविधोत्तरोत्तरमिथ्यात्वादिहेतुत्वेन सुप्रतीतत्वादित्यलमिति विस्तरेण । इदानीं बन्धप्रतिपत्त्यर्थमाह—

# सकषायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान्युद्गलानादत्ते स बन्धः ॥ २॥

कषायो निरुक्तः क्रोधादिः। सह कषायेण वर्तत इति सकषाय तस्य भावः सकषायत्वम्। तस्मात्सकषायत्वात्। ननु बन्धहेतुविधाने कषायग्रहणस्योक्तत्वादत्र पौनरुक्तधं प्राप्नोतीति चेत्तन्न वक्तव्यमन्यार्थत्वात्कषायानुवादस्य । यथा जठराग्नधारायानुरूपमभ्यव-हरणं तथा कषायेषु सत्सु तीवमन्दमध्यमकषायपरिणामानुरूपस्थित्यनु-भवने भवत इत्येतस्य विशेषस्य प्रतिपादनार्थे कषायग्रहणं पुनरनृद्यते । अत्र जीवनमायुःप्राणलक्षणम् । तेनाऽविनिर्मुक्तोऽयमात्मा कर्माद्ते न तु विनिर्भुक्तः। नापि प्रधानं कर्मादत्ते। न च तत्सकषायमाकाशा-दिकं वा तस्याऽचेतनत्वादित्येतस्यार्थस्य प्रतिपत्त्यर्थं जीवाभिधानं कृतं, अनादिसम्बन्धत्वक्षापनार्थे च। कर्मणो योग्यान् क्षानावरणादिपर्यायः रूपेण परिणमनशक्तिसमर्थानित्यर्थः । कर्मयोग्यानिति लघुनिर्देशात्सिद्धे कर्मणो योग्यानिति पृथग्विभक्तयुचारणं वाक्यद्वयज्ञापनार्थं क्रियते। तद्यथा कर्मणो जीवः सकषायो भवतीत्येकं वाक्यम्। अस्यायमर्थः-कर्मण इति हेतुनिर्देशः। ततः कर्मणो हेतोः पौद्रलिकात्सकषायो जीवो भवति, न स्वभावतस्ततोऽन्यापेक्षस्य कषायस्य न सातत्यं, येन मुक्तवभावः स्यात्। द्वितीयं वाक्यं-कर्मणो योग्यान्पुद्गलानादत्त इति । अस्या प्ययमर्थः अर्थवशाद्विभक्तिमरिणाम इति पूर्वे कर्मण इति हेतुनिर्देशः।

¹ द्रव्यभाविमध्यादर्शनादीनामन्योन्यं हेतुहेतुमद्भावाभावे---निहेंतुकत्वे मुक्तात्मनोऽपि द्रव्यभाविमध्यादर्शनादिवन्धप्रसङ्गः स्यादिल्पर्थः

इह सम्बन्धनिर्देशः सम्पद्यते । सबन्धः सन् जीवः कर्मणो योग्यान्युद्रला-नादत्ते सकषायत्वादिति कर्मयोग्यपुद्गलादानात्प्रागपि यस्मात्सम्बन्धः संसारी तस्मात्तस्य 1 तदादानं न विरुध्यते । <sup>2</sup> अन्यथाऽस्याधुना सकषायत्वस्याप्यनुपपत्तेः। एवं च न संसारी शुद्धस्वभावोऽनादिकर्म-बन्धसहितस्याऽशुद्धरूपतोपपत्तः । पुद्रलग्रहणं कर्मणः पुद्रलात्मकत्व-ख्यापनार्थम् । तेनाऽदृष्टोऽनात्मगुण इति निवेदितं भवति। यदि ह्यात्म-गुण एव कर्म स्यात्तदा तस्याप्यमूर्तत्वं भवेत्तथा च सति यथाकाशम-मूर्ति दिगादीनां नानुग्राहकमुपघातकं च तथैवामूर्ति कर्मामूर्तेरात्मनोऽ-नुप्रहोपघातयोर्हेतुर्न स्यादित्यनिष्टमापद्यत । आदत्त इति वचनं सकषा-यत्वाज्जीवो बन्धमनुभवतीति यत्प्रतिक्षातं तस्योपसंहारार्थे वेदितव्यम्। अतो मिथ्याद्दीनाद्यावेद्यादाद्वीकृतस्यात्मनः सर्वतो योगविद्येषात्तेषां सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाहिनामनन्तप्रदेशानां पुद्रलानां कर्मभावयोग्यानामिवभा-गेनोपश्लेषो बन्ध इत्याख्यायते । यथा च भाजनिवशेषे प्रक्षिप्तानां विविधरसबीजपुष्पफलानां मदिराभावेन परिणामस्तथा पुद्रलानामप्यात्मनि स्थितानां योगकषायवद्यात्कर्मभावेन परिणामोऽवसेयः। निवृत्त्यर्थ-स एष एवोक्तलक्षणो बन्धो नान्योऽस्तीति । तेन गुणगुणिबन्धो निवर्तितो भवति । यदि हि गुणगुणिबन्धः स्यात्तदा मुक्तयभावः प्रस-ज्येत-गुणस्वभावापरित्यागाद्वणिनः। स्वभावपरित्यागे च गुणिनोप्यभाव इत्युभयाभावान्मुक्तयभावः स्यात् । बन्धशब्दः करणादिसाधनो द्रष्टव्यः । तत्र करणसाधनस्तावद्वध्यते आत्मा येनासौ बन्धो मिथ्यादर्शनादिः। ननु बन्धहेतुरुक्तः। कथं बन्धो भिवतुमईतीति चेत्सत्यमेतर्तिक त्वभि-नवद्रव्यकर्मादाननिमित्तत्वात् बन्धहेतुरिप सन्पूर्वोपात्तकर्महेतुकत्वा-त्कार्यतामास्कन्दन् तद्नुविधानादात्मनोऽस्वतन्त्रीकरणात्करणव्यपदेश-महतीति । तदनेनात्मना बध्यते आत्मसात्क्रियतेऽसौ बन्ध इति कर्मसाधनत्वसुपपद्यते । ज्ञानद्दीनाऽव्याबाधाऽनामाऽगोत्राऽनन्त-रायत्वलक्षणं पुरुषसामध्यं प्रतिबभ्नाति यः स बन्ध इति कर्तृ-साधनत्वमपि चोपपन्नम् । तथा बन्धनं बन्ध इति भावसाधनो बन्धराब्दो विश्रेयः। ननु भावसाधनपक्षे अस्य कर्मभिः सामानाधिक-रण्यं नोपपद्यते - क्वानावरणं बन्ध इत्यादि । नैष दोषस्तदव्यतिरेकात् --

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कर्मादानम्, <sup>2</sup> कर्मयोग्यपुद्गलादानात्प्राक्सकारायत्वसवन्यत्वामावे.

भावस्य भाववताऽभिधानं युज्यते यथा झानमेवातमेति। एवमितरसा-धनयोजना च यथासम्भवं तज्झेः कर्तव्या। तस्य च बन्धस्योपचयापचयौ भवतः कर्मायव्ययोपलम्भाद्गीहिकोष्ठागारवत्। यथा कोष्ठागारे त्रीहीणां केषां चिन्निर्गमनादपरेषां च प्रवेदानादुपचयापचयौ दृष्टौ, तथाऽनादि-कार्मणकोष्ठागारस्य केषां चित्कर्मणां भोगादन्येषां चादानादपचयोपचयौ भवत इत्यर्थः। इदानीं कर्मयोग्यपुद्गलप्रकारानाह—

### प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विधयः ॥३॥

प्रकृतिशब्दोऽपादाने ब्युत्पाद्यते । प्रक्रियतेऽर्थाऽनवगमादिकार्ये यस्या श्रानावरणादेरसौ प्रकृतिः। स्थित्यनुभवौ भावसाधनौ—स्थानं स्थितिः, अनुभवनमनुभव इति । प्रदेशशब्दः कर्मसाधनः । प्रदिश्यतेऽ-साविति प्रदेशः। उक्ता निरुक्तिः। प्रकृत्यादीनामिदानीमर्थः कथ्यते— तत्र प्रकृतिः स्वभाव इत्यर्थः। यथा निम्बस्य प्रकृतिस्तिकता। गुडस्य प्रकृतिर्मधुरता । तथा क्षानावरणस्य प्रकृतिरर्थाऽनवगमो क्षानप्रतिहनन-स्वभावो वा । दर्शनावरणस्य प्रकृतिरर्थाऽनालोचनं दर्शनप्रच्छादन-शीलता वा । वेद्यस्य सदसहक्षणस्य प्रकृतिः सखदुःखसंवेदनम् । दर्शन-मोहस्य प्रकृतिस्तत्वार्थाऽश्रद्धानम् । चारित्रमोहस्य प्रकृतिरसंयमः। आयुषः प्रकृतिर्भवधारणम् । नाम्नः प्रकृतिर्नारकादिनामकरणम् । गोत्रस्य प्रकृतिरुचैनीचैःस्थानसंशब्दनम् । अन्तरायस्य प्रकृतिदीनादिविञ्चकरणं वेदितव्यम् । तत्स्वभावाऽप्रच्युतिः स्थितिः । यथाऽजागोमहिष्यादि-क्षीराणां माधुर्यस्वभावादप्रच्युतिः स्थितिस्तथा ज्ञानावरणादीनामर्थाऽ-नवगमादिस्वभावादप्रच्युतिः स्थितिरित्युच्यते । तद्रसविशेषोऽनभवः। यथैवाऽजागोमहिष्यादिक्षीराणां तीवमन्दादिभावेन रसविशेषस्तथैव कर्म-पुद्रलानां स्वगतसामध्यविशेषोऽनुभव इति कथ्यते। कर्मभावपरिणत-पुद्गलस्कन्धानां परमाणुपरिच्छेदेनावधारणं प्रदेश इति व्यपदिक्यते । प्रकृतिश्च स्थितिश्चानुभवश्च प्रदेशश्च प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशाः । तच्छ-ब्देन बन्धस्य प्रतिनिर्देशः । विधिशब्दः प्रकारवाची । बन्धस्य विधयो बन्धविधयः। त एते प्रकृत्याद्यश्चत्वारो बन्धप्रकारा इति समुदायार्थः। तत्र प्रकृतिप्रदेशबन्धौ योगनिमित्तौ । स्थित्यनुभवबन्धौ कषायहेतका-

वित्युक्तौ । तत्र प्रकृतिबन्धो द्वेधा विभज्यते—मूलप्रकृतिबन्ध उत्तर-प्रकृतिबन्धश्चेति । यद्येवं मूलप्रकृतिबन्धस्य के प्रकारा इत्यत्रोच्यते—

# आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नाम-गोत्रान्तरायाः ॥ ४ ॥

आदौ भव आद्यो मूलप्रकृतिबन्ध इत्यर्थः। नन्वाद्यशब्दस्य ज्ञाना-वरणादि भिः सामानाधिकरण्यसङ्गावात् बहुवचननिर्देशः प्राप्नोतीति चेत्सत्यमेवमेतर्तितु द्रव्यार्थिकनयविशेषस्य सामान्यस्यार्पणादेकः प्रकः तिबन्ध इत्याद्यशब्दादेकवचननिर्देशः कृतः। तद्भेदास्तु झानावरणादयः पर्यायार्थिकनयविषयभृताः प्राधान्येन विवक्षिता इति तेभ्यो बहुवचन-प्रयोगः। दृश्यते हि लोके सत्यपि सामानाधिकरण्ये वचनभेदः। यथा प्रमाणं श्रोतारो, गावो धनमिति। ज्ञानावरणादयः शब्दाः कर्त्रादिषु साधनेषु यथासम्भवं साधियतव्याः । तद्यथा-यत्स्वतस्त्रमावृणोति प्रच्छादयति ज्ञानं दर्शनं च येन वोपकरणेनावियते तदावरणं कर्मोच्यते। तच द्वेधा - आवरणशब्दस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धात् । ज्ञानावरणं दर्शना-वरणं चेति करणाधिकरणयोर्युटो विधानात् । कथं कर्तरीति चेद्यद्व्या बहुलमिति वचनात्। वेदयति वेद्यतेऽनुभूयत इति वा वेदनीयम्। श्रद्धानं चारित्रं च यो मोहयति विलोपयति मुह्यतेनेनेति वा स मोहः कर्मविशेषः। कथं शानावरणीयं दर्शनावरणीयं वेदनीयं मोहनीयमिति च रूपमिति चेद्वहुलापेक्षया कर्तर्यनीयस्य विधानात्। एत्यनेन गच्छति नारकादिभवमित्यायुः। जनेरुसीति वर्तमाने एतेर्णिचेत्युसिः। नमयत्या-त्मानं नारकादिभावेन नम्यतेऽनेनेति वा नाम। उणादिषु निपातितोऽयं शब्दः। उश्वनिश्चेश्च गुयते शब्धतेनेनेति गोत्रम् । दातृदेयादीनामन्तरं मध्यमेति ईयते वाऽनेनेत्यन्तरायः। यथा चान्नादेरभ्यविहयमाणस्यानेक-विकारसमर्थवातिपत्तश्लेष्मखलरसभावेन परिणामविभागो भवति तथैके-नात्मपरिणामेनादीयमानाः पुद्रलाः प्रवेशकाल प्रवावरणानुभवनमोहापा-दनभवधारणनानाजातिनामगोत्रव्यवच्छेदकरणसामर्थ्य विश्वरूपेणात्मनि सन्निधानं प्रतिपद्यन्ते । ज्ञानं च दर्शन तयोरावरणे क्रानदर्शनावरणे । ततो क्रानद्शनावरणादिशब्दानामि-तरेतरयोगे द्वन्द्वः करणीयः । एवं ज्ञानावरणादयोऽन्तरायान्ता आद्यो

मूलप्रकृतिबन्धोऽष्टविधो वेदितव्यः । इदानीमुत्तरप्रकृतिबन्धमेदकथ-नार्थमाह—

## पश्चनवद्वचष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्विपश्चमेदो यथाक्रमम् ॥५॥

पश्च च नव च ह्रौ चाष्टाविंशितश्च चत्वारश्च द्विचत्वारिंशश्च ह्रौ च पञ्च च पञ्चनवद्यष्टाविंशितचतुर्द्विचत्वारिंशिद्वपञ्च । ते मेदा यस्य स भवित पञ्चनवद्यष्टाविंशितचतुर्द्विचत्वारिंशिद्वपञ्चमेद इति द्वन्द्वगर्भोऽन्यपदार्थनिर्देशोऽत्र द्रष्टव्यः । कथमत्रान्यपदार्थत्वेनोत्तरप्रकृतिबन्धस्य प्रहणं द्वितीयशब्दः स्यादिति चेत् परिशेषादिति वृमः। आद्यो मूलप्रकृति-बन्धः पूर्व व्याख्यातस्ततः परिशेषादुत्तरप्रकृतिबन्ध एवायं संप्रतीयत इत्यदोषः । मेदशब्दश्च प्रत्येकमभिसम्बन्धनीयः—पञ्चभेदो नवमेद इत्यदिः। कमस्यानितक्रमेण यथाक्रमं यथानुपूर्वमित्यर्थः । ततो क्षाना-वरणं पञ्चमेदम् । दर्शनावरणं नवमेदम् । वेदनीयं द्विभेदम् । मोहनीयम-ष्ट्विंशितमेदम् । आयुश्चतुर्भेदम् । नाम द्विचत्वारिंशद्भेदम् । गोत्रं द्विभेदम् । अन्तरायः पञ्चमेद इति यथाक्रमं सम्बन्धोऽवसेयः । यद्यवं केषां क्षानानामावरणं पञ्चमेद इत्याह—

# मतिश्रुताऽवधिमनःपर्ययकेवलानाम् ॥ ६॥

मित्रश्च श्चतं चाविश्च मनःपर्ययश्च केवलं च मित्रश्चताऽविधमनः-पर्ययकेवलानि व्याख्यातलक्षणानि । तेषां मित्रश्चताऽविधमनःपर्यय-केवलानां ज्ञानानामावार्याणां पञ्चविधत्वादावरणमि पञ्चविधं प्रत्येतव्यं। नतु लष्वर्थं मत्यादीनामिति निर्देशो युक्त इति चेन्न—पञ्चानामिप प्रत्येक-मावरणैः सम्बन्धार्थत्वात्प्रतिपदं पाठकरणस्य मतेरावरणं श्वतस्यावरण-मित्यादि । इतरथा हि—मत्यादीनामित्युच्यमाने तेषामेकमावरणमिति संप्रत्ययः स्यात् । नतु पञ्चज्ञानावरणस्योत्तरप्रकृतय इति प्रागुक्तम्। मत्यादीनि ज्ञानानि च पञ्चोक्तानि । ततस्तद्वचनादेव सङ्ख्यासम्प्रत्ययो-भविष्यतीति चेत्तन्न-प्रत्येकमावरणपञ्चत्वप्रसङ्गात्। तद्वचनाद्धि मत्यादीनां प्रत्येकं पञ्चावरणानीत्यप्यनिष्टं प्रसज्येत । प्रतिपद्प्रहणे पुनः सति सामर्थ्यादिष्टार्थसंप्रत्ययः शक्यते कर्तुम्। अत्र कश्चिदाह-मनःपर्ययज्ञान- गमनशक्तः केवल्रहानप्राप्तिसामर्थ्यं चाऽमन्यस्यास्ति वा नवेति । यद्यस्ति ति ति तस्यामन्यत्वं नोपपचेत । अथ नास्ति तदुमयसामर्थ्यामाचात्त्वावरण-द्वयक्त्यना न्यथेति । तत्रोच्यते—नैष दोषोस्त्यार्द्वतानामुभयनयसङ्गावात् । द्वन्यार्थादेशात्सतोर्मनःपर्ययक्षेवल्रहानयोरावरणम् । पर्यायार्थादेशादसतोरिति । ननु यदि द्वन्यार्थादेशान्मनःपर्ययक्षानं केवलक्षानं वास्त्यमन्यस्य ति । ननु यदि द्वन्यार्थादेशान्मनःपर्ययक्षानं केवलक्षानं वास्त्यमन्यस्य ति । नच्यामन्यत्वमस्य प्राप्नोतीति चेत्स्यादेवं यदि सम्याक्षानदर्शनचारित्रशक्तियामावाभ्यां भन्याभन्यत्वं कल्यते । नचेवम् । कथं तिर्दि सम्यक्षादिन्यिक्तमावाभावाभ्यां भन्याभन्यत्वविकल्पः १ कनकेतरपाषाण्चत्वत्व्यक्तिमावाभावाभ्यां भन्याभन्यत्विकल्पः १ कनकेतरपाषाण्चत्वत्वत्यक्तिमावाभावाभ्यां भन्याभन्यत्विकल्पः १ कनकेतरपाषाण्चत्वत्वत्यक्तियाग्वाद्यक्तियोगावाभ्यां सम्यक्षादिपर्यायन्यक्तियोगाहों यः स भन्यस्तद्विपरीतोऽभन्य इत्युच्यते । अत्राह—केषां दर्शनानामावरणं काश्च दर्शनावरणं भवन्तीत्यत्रोच्यते—

### चक्षुरचक्षुरविधकेवलानां निद्रा निद्रानिद्रा प्रचला प्रचलाप्रचला स्त्यानगृद्धयथ ॥ ७॥

आत्मनो रूपपरिच्छेदने उपकरणभूतमिन्द्रियं चक्षुरिति व्याख्यातम्।
तत्पर्युदासप्रतिषेधादचक्षुरिप स्पर्शाद्यर्थग्रहणे उपकरणमेव स्पर्शनरसन्त्राणश्रोत्रेन्द्रियं नो इन्द्रियाख्यं पञ्चप्रकारमुक्तम् । अविधिकेवळं चेति दर्शनक्षानद्वयं किथतम्। चक्षुश्चाचक्षुश्चाविधश्च केवळं च चशुरचक्षुरविधकेवळानि । तेषां चक्षुरचक्षुरविधकेवळानाम् । अत्र दर्शनावरणाभिसम्बन्धाद्भेदनिर्देशो वेदितव्यः । चक्षुर्दर्शनावरणमचक्षुर्दर्शनावरणमविधदर्शनावरणं केवळदर्शनावरणमिति । मदखेदक्कमापनयनार्थोः
यः स्वापः स निद्रत्युच्यते । निपूर्वस्य द्वातेः कुत्साक्रियस्य निद्राशब्दस्य
निष्पत्तिः। यत्सित्रधानादात्मा निद्रायते कुत्स्यते सा निद्रा । द्रायतेर्वा
स्वप्रक्रियस्य निद्रति सिध्यति । तस्या निद्रायाः पुनःपुनर्वृत्तिर्निद्रानिद्रेत्युच्यते । या क्रियात्मानं प्रचळयित सा प्रचळेति व्यपदिश्यते । सा पुनः
शोकश्चममदादिप्रभवा विनिवृत्तेन्द्रियव्यापारस्यान्तःप्रीतिळवमात्रहेतुरासीनस्यापि नेत्रगात्रक्रिया स्चिता। सैव प्रचळा पुनःपुनरावर्तमाना प्रचळाप्रचळेति व्यपदेशमहेति । यत्सित्रधानाद्रौदकर्मकरणं बहुकर्मकरणं च
भवति सा स्त्यानगृद्धिः। कथमिति चेवुच्यते-स्त्यायतेरनेकार्थत्वात्स्वप्रार्थ

इह गृह्यते। गृद्धरिप दीसिरर्थः। स्त्याने स्वप्ने गृध्यति दीण्यते यदुदयादात्मा रौद्रं च बहु च कर्म करोति सा स्त्यानगृद्धिरिति संक्षायते। निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचलेति वीप्सायामाभीक्ष्णे वा द्वित्वनिर्देशः। तत्र निद्रादिकर्मणः सद्वेद्यस्य चोदयान्निद्रादिपरिणामसिद्धिभवति। कथमत्र सद्वेद्योदय इति चेत् शोकक्रमादिविगमदर्शनात्। असद्वेद्यस्य च मन्दोदयसद्भावोऽवग्नत्वयः। निद्रा च निद्रानिद्रा च प्रचला च प्रचलाप्रचला च स्त्यानगृद्धिश्च निद्रा निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचला स्त्यानगृद्धय इत्यत्रानुवर्तमानेन दर्शनावरणेनामेदेनाभिसम्बन्धः कृतः। अत्रैकस्यापि दर्शनावरणस्य चक्षुरादिभिभेदेन निद्रादिभिरमेदेन च सम्बन्धो न विरुध्यते। विवक्षावशेन तथोपपर्तः। ततश्चक्षरादिदर्शनानां चतुर्णामावरणं चतुर्भेदम्। निद्रादयश्च दर्शनावरणानि पञ्चिति नवधा दर्शनावरणं बोद्धव्यम्। इदानीं वेदनी-यस्योत्तरप्रकृतिमेद्मतिपत्त्यर्थमाह—

### सदसद्वेद्ये ॥ ८ ॥

यस्योदयादनुष्राहकद्रव्यसम्बन्धापेक्षाहेवादिगतिषु प्राणिनां शारीर-मानसानेकविधसुखपरिणामो भवति तत्सहेद्यम्। प्रशस्तं वेद्यं सहेद्यस्। यत्फळं दुःखमनेकविधं कायिकं मानसं चातिदुस्सहं नरकादिषु गतिषु जन्मजरामरणवधबन्धादिनिमित्तं प्राणिनां भवति तद्सहेद्यम्। अप्रशस्तं वेद्यमसहेद्यम्। सहेदं चासहेषं च सद्सहेद्ये। ते वेदनीयस्य भेदौ भवतः। अथ मोहनीयस्याष्टाविंशतिप्रभेदस्य किमाख्याः प्रकारा इत्यत्र ब्रूमः—

दर्शनचारित्रमोहनीयाऽकषायकषायवेदनीयाख्यास्त्रिद्विनवषोडश भेदाः सम्यक्तृमिथ्यात्वतदुभयान्यकषायकषायौ हास्यरत्यरतिशोकभय-जुगुप्सास्त्रीपुंनपुंसकवेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रात्यख्यान-सञ्जलनविकल्पाञ्चेकशः क्रोधमानमायालोगाः ॥ ९ ॥

द्दीनमत्र तत्त्वार्थश्रद्धानं गृह्यते नाऽवलोकनं तदावरणस्योकत्वात्। चारित्रं वक्ष्यमाणलक्षणभेदम्। द्दीनं च चारित्रं च द्दीनचारित्रे। तयो-मीहनीये द्दीनचारित्रमोहनीये। न कषायोऽकषायः। अत्र कपायप्रतिषे-धादकषायः। ईषत्कषायो नोकषाय इति चोच्यते ईषद्र्ये नन्नः प्रयोगात्।

अक्षायश्च कषायश्चाकषायकषायौ प्रोक्तलक्षणौ । वेद्यतेऽस्मादनेनेति वा वेदनीयम्। अकषायकषाययोर्वेदनीये अकषायकषायवेदनीये। दर्शनचारित्र-मोहनीय चाऽकषायकषायवेदनीय च दर्शनचारित्रमोहनीयाऽकषाय-कषायवेदनीयानि । तान्याख्याः संज्ञा येषां ते तथोक्ताः । मोहनीयप्रकारास्ते किंभेदा इत्युच्यते-त्रिद्धिनवशोडशमेदा इति । त्रयश्च द्वौ च नव च षोडरा च त्रिद्धिनवषोडरा। ते एव भेदा येषां ते तथोकाः। तत्र दर्शन-मोहनीयादिभिश्चितुर्भिस्त्रयादिभेदानां चतुर्णा यथासङ्ख्येनाभिसम्बन्धः क्रियते।दर्शनमोहनीयं त्रिभेदम्। चारित्रमोहनीयं द्विभेदम्। अकषायवेद-नीयं नवभेदम्। कपायवेदनीयं षोडशभेदमिति। तत्र के दर्शनमोहनीयस्य त्रयो मेदा इत्याह सम्यक्तिमध्यात्वतद्भयानीति बन्धं प्रत्येकमपि दर्शनमोहनीयं सत्कर्मापेक्षया त्रैबिध्यमास्कन्दति-सम्यक्तुं तदुभयं चेति । तत्र यस्योदयात्सर्वश्रप्रणीतमार्गपराङ्मुखस्तत्त्वार्थश्रद्धान-निरुत्सुको हिताहितविभागाऽसमर्थी मिथ्यादृष्टिजीवो भवति तिनमथ्या-त्वकर्मोच्यते । तदेव ग्रुभपरिणामविशुद्धस्वरसं सत् सम्यक्ताख्यां लभते । तश्रीदासीन्येनावस्थितं सदात्मानं श्रद्धानं न निरुणिद्ध । तद्वेदय-मानः पुरुषो वेदकसम्यग्दिष्टिरित्यभिधीयते । तदेव सिथ्यात्वं प्रक्षालन-विशेषात् श्लीणाऽश्लीणमदशक्तिकोद्रववदर्धशुद्धस्वरसं सत् तदुभय-मिलाख्यायते - सम्य द्धाथ्यात्वमिति यावत् । तदुभयादुभयपरिणाम-परिणत आतमा सम्यिख्यथ्यादि प्रित्यिभिधीयते । चारित्रमोहनीयस्य द्वा भेदौ काःवित्याह—अकपायकपायाविति । अकपाय ईपत्कपाय इत्यर्थः। अक्रवायश्च क्रवायश्चाक्रवायक्रवायाविति विग्रहः । तत्राक्रवायवेदनीयस्य नवमेदा हास्यादय उच्यन्ते – वेद्यते ८ नुभूयते यः स वेदो लिङ्गःमिति यावत् । स स्त्रचादिविशेषणभेदात्रेघा स्त्री च पुमांश्च नपुंसकं च स्त्रीपुंनपुंसकानि । स्त्रीपुंनपुंसकानि च तानि वेदाश्च ते स्त्रीपुंनपंसकवेदाः । हास्य च रतिश्चारतिश्च शोकश्च भयं च जुगुप्सा च स्त्रीपुंनपुंसकवेदाश्चिति विग्रहः। तत्र यस्योदयादात्मनो हास्यपरिणामाविभीवो जायते तद्धास्यं द्रव्यकर्माख्यायते। यस्य विपाकादेशादिष्वौत्सुक्यमात्मनो भवति तद्रति-संशं द्रव्यकर्मोच्यते । अरितस्तद्विपरीतलक्षणा वोद्धव्या । यस्योदया-च्छोचनपर्यायः प्रभवत्यात्मनस्तच्छोकाख्यं कर्म कथ्यते । यस्योदया-ज्जन्तोरुद्वेगस्तद्भयं सप्तविधमुक्तम् । यदुदयादात्मीयदोषसंवरणं भवति तज्जुगुप्ताख्यं द्रव्यकर्म । यस्योदयात् स्रैणान्भावान्मार्दवक्के स्वमृद्दमां वेदा-T.V.

नेत्रविभ्रमास्फालनसुखपुंस्कामनादीन्त्रतिपद्यते स स्त्रीवेदः । यदा च तस्योद्दृतवृत्तित्वं तदेतरयोः पुंनपुंसकयोः सत्कर्मद्रव्यावस्थानापेक्षया म्यग्भावो बोद्धव्यः । ननु लोके प्रख्यातं योनिमृदुस्तनादिकं स्रीवेदस्य लिक्नमिति चेत्तन्न तस्य नामकर्मोदयकार्यत्वात् । अतः पुंसोऽपि स्त्रीवेदोदयः कदाचिद्योषितोऽपि पुंवेदोदयोऽपि स्यादाभ्यन्तरविशेषात्। यस्तु शरीराकारः स नामकर्मनिवीर्तितः । एतेन पुंनपुंसकवेदौ व्याख्यातौ । यस्योदयादातमा पौंस्कान्भावानास्कन्दति स पुंत्रेदः । यस्योदयात्रापुंसकान्भावानात्मा प्रतिपद्यते स नपुंसकवेद इत्याख्यायते। अथ कषायवेदनीयस्य षोडशभेदाः कथ्यन्ते—कषायास्तावश्चत्वारः — कोधश्च मानश्च माया च लोमश्च कोधमानमायालोभा इति । तत्र स्वपरोपघातनिरनुग्रहापादितक्रौर्यपरिणामोऽमर्षः क्रोधः। स चतुः-प्रकारः -पर्वतपृथिवीवालुकोदकराजितुल्यत्वात् । जात्याद्युत्सेकावष्टम्भा-त्पराऽप्रणतिरूपो मानः । सोऽपि शैलस्तम्भास्थिदारुलतासमानत्वा-चतुर्विधः। परातिसन्धानायोपहितकौटिल्यप्रायः परिणामो माया । सा प्रत्यासम्नवंशपर्वोपचितम्लमेपश्रङ्गगोमृत्रिकाऽवलेखनीसदृशत्वा— चतुर्विधा । अनुप्रहप्रवणद्रव्याद्यभिकाङ्कावेशो लोभः । स च क्रिमिराग-कजालकर्दमहरिद्रारागसदृशत्वाचतुर्विधः । एकशः प्रत्येकमित्यर्थः ते क्रोधमानमायालोभाः प्रत्येकं चतुरवस्था भवन्ति । अनन्तानुवन्धिन-श्चाप्रत्याख्यानाश्च प्रत्याख्यानाश्च सञ्जलनाश्च अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानसञ्चलना इति । तत्राऽनन्तसंसारकारणत्वान्मिथ्याद्दीनम-नन्तम् । तद् नुविन्धिनोऽनन्तानुवन्धिनः कोधमानमायालोभाः कथ्यन्ते । तेषामुदयकालोऽन्तर्मृहूर्तः । तज्जनितवासनाकालस्तु सङ्ख्येयासङ्ख्येयाऽ-नन्तभवाः। ईषत्प्रत्याख्यानमप्रत्याख्यानं —देशसंयम इति यावत् । तदावृण्व-न्तोऽप्रत्याख्यानावरणाः फ्रोधमानमायालोभा उच्यन्ते। तदुद्याहेशविर्रिते स्वल्पामप्यात्मा कर्तुं न राक्रोति । तेषामप्युदयकालोन्तर्मुहूर्तः । तर्ज्जनित-वासनाकालस्तु वण्मासाः । प्रत्याख्यानं स्थूलसूक्ष्मप्राणिघातपरिहरणं— संयम इति यावत् । तत्समस्तमावृण्वन्तः प्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमान मायालोभा निरुच्यन्ते । तदुद्यादात्मा कृत्स्नां विरतिं कर्तुं न राक्रोति । तेषामप्युदयकालोऽन्तर्मुहूर्तः। तज्जनितसंस्कारकालः पुनरुत्कर्षेणैकपक्ष-प्रमाणः। समेकीभावे वर्तते। संयमेन सहावस्थानादेकीभृता ज्वलन्ति दीप्यन्ते संयमो वा ज्वलत्येतेषु सत्स्वपीति संज्वलनाः क्रोधमानमाया-

लोभाः। तेषामुद्यकालो भावनाकालश्च जघन्यत उत्कर्षेण चान्तर्मुहूर्तः। तथा चोक्तम्—

अन्तोमुद्दुत्तपक्खं छम्मासं सङ्क्षमसङ्क्षमणन्तभवा।
सञ्जलणमादियाणं वासणकालो दु णियमेण ॥ इति ॥
उदयकालं प्रत्यप्यक्तं—कषायवन्नान्तर्मृदूर्तस्थायिनो भावमेदा आजन्म
आमरणादिति । त एते समुदिताः षोडशकषाया भवन्ति । आह—
व्याख्यातमष्टाविशत्युत्तरप्रकृतिभेदं मोहनीयम् । अथायुषश्चतुर्विधस्य को
नामनिर्देश इत्यत्रोच्यते—

## नारकतैर्यग्योनमानुषदैवानि ॥ १०॥

नरकादिषु भवसम्बन्धेनायुषो व्यपदेशो भवति । नरकेषु भवं तिर्यग्यो नेषु भवं तैर्यग्योनम् । मनुष्येषु मानुषम् । देवेषु भवं दैविमिति । नारकं च तैर्यग्योनं च मानुषं च दैवं च नारकतैर्थग्योनमानुषदैवान्यायूंपीति सम्बन्धः। यद्भावाभावयो-र्जीवितमरणं भवत्यात्मनस्तदायुः प्रधानं कारणं न पुनरन्नादि जीवित-तस्यायुरुपंत्राहकत्वादेवनारकेष्वन्नाद्यभावाश्व । तत्र मरणस्य निमित्तं नरकेषु तीवशीतोष्णवेदनाकरेषु यिन्निमित्तं दीर्घजीवनं भवति तन्नार-क्षुतिपपासाशीतोष्णदंशमशकादिविविधवेदनाविधेयीकतेषु तिर्यक्षु यस्योदयाद्वसनं भवति तत्तैर्यग्योनमायुरवगन्तव्यम् । शारीरेण मानसेन च सुखदुःखेन समाकुलेषु मनुष्येषु यस्योदयाज्ञन्म भवति तन्मानुषमायुरवसेयम्। शारीरेण मानसेन च सुखेन प्रायः समाविष्टेषु देवेषु यस्योदयाज्जनम भवति तद्दैवमायुरवबोद्धव्यम् । इदानीं व्याख्यातं चतुर्विधायुषोऽनन्तरमुद्दिष्टं यन्नामकर्मे तस्योत्तरप्रकृतिसङ्कीर्तनार्थमाह-गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणवन्धनसङ्घातसंस्थानसंहननस्पर्शरस-— गन्धवर्णानुपूर्व्याऽगुरुलघूपघातपरघातातपोद्योतोच्छ्वासविहायो— गतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभद्यक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेययश्चः कीर्तिसेतराणि तीर्थकरत्वं च ॥ ११ ॥

यस्य द्रव्यकर्मण उदयवशादात्मा भवान्तरं प्रत्यिमुखो वज्या-मास्कन्दति सा गतिरित्युच्यते । गम्यत इति गतिरिति व्युत्पत्ताविष किवशात्किस्मिश्चिद्गतिविशेषे वर्तते गोशब्दवत्। इतरथा हि यदात्मा न गच्छति तदाऽगतिभेवेत्। सत्कर्मावस्थायां च गतिव्यपदेशो न स्यात् । एवमन्यत्रापि । सा चतुर्विधा-नरकगतिस्तिर्यग्गतिर्मनुष्य-गतिर्देवगतिश्चेति । यन्निमित्त आत्मनो नारकभावस्तन्नरकगतिनाम । एवं शेषेष्वपि योज्यम् । तासु नरकादिगतिष्वव्यभिचारिणा सादृश्ये नैकीकृतार्थात्मा जातिरित्याख्यायते । तिन्निमित्तं द्रव्यकर्म जातिनाम । तत्पञ्चविधं—एकेन्द्रियजातिनाम, द्वीन्द्रियजातिनाम, त्रीन्द्रियजातिनाम, चतुरिन्द्रियजातिनाम, पञ्चेन्द्रियजातिनाम चेति । यस्योदयादात्मा एकेन्द्रिय इति शब्धते तदेकेन्द्रियजातिनाम। एवं शेषेष्वपि योज्यम्। यस्योदयादात्मनः शरीरनिर्वृत्तिर्भवति तच्छरीरनाम। तत्पञ्चविधमौ दारिकशरीरनाम, वैक्रियिकशरीरनाम, आहारकशरीरनाम, तैजसशरीर-नाम, कार्मणदारीरनाम चेति। तेषां ब्युत्पत्त्यादिविद्योपो ब्याख्यातः। यस्योदयाच्छिरउरःपृष्ठबाहृदरनलकपाणिपादानामष्टानामङ्गानां तद्भेदानां च ललाटनासिकादीनामुपाङ्गानां विवोको भवति तदङ्गोपाङ्गं नाम। तत्त्रिविधमौदारिकशरीराङ्गोपाङ्गनाम, वैकिथिकशरीराङ्गोपाङ्गनाम, आहा-रकदारीराङ्गोपाङ्गनाम चेति । अङ्गोपाङ्गानां यश्चिमित्ता परिनिष्पत्तिर्भवति-तिमाणं नाम कर्मोच्यते । तिद्विधं - स्थाननिर्माणं प्रमाणनिर्माणं चेति। तज्जातिनामकर्मोदयापेक्षं चश्चरादीनां स्थानं प्रमाणं च निर्वर्तयति निर्मीयतेऽनेनेति हि निर्माणम्। शरीरनामकर्मोदयवशादुपात्तानां पुद्रला-नामन्योन्यप्रदेशसंश्लेषणं यतो भवति तद्बन्धनं पश्चविधं विश्वायते । तस्याभावे शरीरप्रदेशानां दारुनिचयवदसंपर्कः स्यात् । यस्योदयादौ-दारिकादिशरीराणां पञ्चानां विवरविरहितान्योन्यप्रदेशानुप्रवेशेनैकत्वा-पादनं भवति तत्सङ्घातनाम पञ्चविधम्। यस्योदयादौदारिकादिशरीरा-कृतिनिर्वत्तिभवति तत्संस्थाननाम प्रत्येतव्यम् । तत् षोढा प्रविभज्यते— समचतुरश्रसंस्थाननाम, न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थाननाम, स्वातिसंस्थान-नाम, कुब्जसंस्थाननाम, वामनसंस्थाननाम, हुण्डसंस्थाननाम चेति। शरीरावयवसन्निवेशव्यवस्थापनं तत्रोध्वधोमध्येषु समप्रविभागेन कुरालिशिल्पिनिर्वर्तितसमस्थितचक्रवद्वस्थानकरं समचतुरश्रसंस्थान-नाम । नामेरुपरिष्टाद्भयसो देहसिन्नवेदास्याधस्ताबाल्पीयसो जनकं न्यप्रोधपरिमण्डलसंस्थाननाम न्यप्रोधाकारसमताप्रापितान्वर्थात् तद्विपरीतसन्त्रिवेशकरं स्वातिसंस्थाननाम । वस्मीकतुस्याकारं पृष्ठप्रदेश-

भाविबहुपुद्रलप्रचयविशेषलक्षणस्य निर्वर्तकं कुञ्जसंस्थाननाम । सर्वा-क्रोपाङ्गहस्वव्यवस्था विशेषकारणं वामनसंस्थाननाम । सर्वाक्रोपाङ्गानां हुण्डसंस्थितत्वात् हुण्डसंस्थाननाम । यस्योदयादस्थिबन्धनविशेषो भवति तत्संहननं नाम । तद्पि षड्विधं - वज्रर्षभनाराचसंहनननाम, वज्रनाराचसंहनननाम, नाराचसंहनननाम, अर्धनाराचसंहनननाम, कीलिकासंहनननाम, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनननाम चेति । वज्राकारोभयास्थिसन्धि प्रत्येकं मध्ये सवलयबन्धनं सनाराचं सुसं-हतं वज्जर्षभनाराचसंहननम् । तदेव वलयबन्धनविरहितं वज्जनाराच-संहननिमिति बोद्धव्यम् । तदेवोभयवज्ञाकारवन्धनव्यपेतमवलयबन्धनं सनाराचं नाराचसंहननमित्यवसेयम्। तदेवैकपाइर्वे सनाराचमितरत्रा-नाराचमर्धनाराचसंहननमित्यवगन्तन्यम्। तदुभयमन्ते सकीलं कीलिका-संहननमिति विज्ञेयम्। अन्तरप्राप्तपरस्परास्थिसन्धिकं बहिःसिरास्नायु-मांसघटितमसंप्राप्तसृपाटिकासंहननमित्याख्यायते । यस्योदयाच्छरीरे स्पर्शप्रादुर्भावस्तत् स्पर्शनाम। तद्षष्टविधं —कर्कशनामः, मृदुनामः, गुरुनामः, लघुनाम, स्निग्धनाम, रूक्षनाम, शीतनाम, उष्णनाम चेति। यन्निमित्तो देहे रसविकल्पस्तद्रसनाम। तत्पञ्चविधं-तिक्तनाम, कदुकनाम, कषाय-नाम, आम्छनाम, मधुरनाम चेति । यस्योदयादङ्ग गन्धाविभविस्तद्रन्ध-नाम द्विविधं सुरिमगन्धनाम, असुरिमगन्धनाम चेति। यद्वतुकोऽक्ने वर्णविभागस्तद्वर्णनाम पञ्चविध-कृष्णवर्णनाम, नीलवर्णनाम, रक्तवर्ण-नाम, हरिद्रावर्णनाम, शुक्लवर्णनाम चेति। अचेतनेषु कर्मीदयाभावात्कथं स्पर्शादय इति चेदुच्यते अणुस्कन्धरूपेषु पुद्रलेषु ये स्पर्शादयस्ते तत्स्व-भावपरिणामा वेदितव्याः। न तु विभावपरिणामाः कर्मकृतास्तत्र कर्मण पवाभावादिति । पूर्वशरीराकाराऽविनाशो यस्योदयाद्भवति तदानुपूर्व्यं नाम । तच्चतुर्विधं-नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यनाम, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्व्य-नाम, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यनाम, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यनाम चेति। यदा छिन्नायुर्मनुष्यस्तिर्यग्वा पूर्वेण शरीरेण वियुज्यते तदेव नरकभवं प्रत्य-भिमुखस्य तस्य यत्पूर्वशारीरसंस्थानाऽनिवृत्तिकारणमपूर्वशारीरप्रदेशप्रा-पणसामर्थ्योपेतं च विग्रहगताबुदेति तन्नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यनाम । एवं शेषेष्वपि योज्य<sup>म्</sup>। न चैतन्निर्माणनामकर्मसाध्यं फलमिति वक्तव्यं-पूर्वायु-रुच्छेदसमकाल एव पूर्वशरीरनिवृत्तौ निर्माणनामोदयनिवृत्तेः। आनु-पृथ्यीद्यकालो विग्रह्गतौ जघन्येनैकसमय उत्कर्षेण त्रयः समयाः। ऋजु- गतौ तु पूर्वशरीराकारविनाशे सत्युत्तरशरीरयोग्यपुद्गलग्रहणं निमाण-नामकर्मीद्यस्य व्यापारः। यस्योद्यादयःपिण्डवद्वरुत्वान्नाधःपर्तात न चार्कतृलवलघुत्वादृध्वं गच्छति सशरीरो जीवस्तदगुरुलघुनामकर्मोच्यते। मुकात्मनां तु कर्मकृतागुरुलघुत्वाभावेऽपि स्वाभाविकं तदाविभवति। धर्मा-दीनामजीवानां गुरुलघुत्विमिति चेन्नाऽनादिपारिणामिकाऽगुरुलघुत्वगुण-योगादिति ब्रूमः । यस्योदयात्स्वयं कृतोद्धन्धनमरुत्पतनादिनिमित्त उप-घातो भवति तदुपघातनाम। यस्योदयात्फलकादिसन्निधानेऽपि परप्रयुक्त-शसाद्याघातो भवति तत्परघातनाम । आतपित येनातपनमातपतीति वातपस्तस्य निर्वर्तकं कर्मातपनाम। तदादित्ये वर्तते। उद्योत्यते येनोद्यो-तनं वा उद्योतस्तित्रिमित्तं कर्मोद्योतनाम । तचनद्रखद्योतादिषु वर्तते । उच्छवसनमुच्छ्वासः प्राणापानकर्म। तद्यद्धेतुकं भवति तदुच्छ्वासनाम। विद्याय आकाशं तत्र गतिविद्यायोगतिस्तस्या निर्वर्तकं कर्म विद्यायोगति-नाम । तद्दिविधं प्रशस्ताप्रशस्तिःविकल्पात् । वरवृषभगजादिप्रशस्तगित-कारणं प्रशस्तविहायोगतिनाम । उष्ट्रखराचप्रशस्तगतिनिमित्तमप्रशस्त-विहायोगतिनाम। सिद्धजीवपुद्रलानां तु या विहायोगितः सा स्वाभाविकी, न तु कर्मजा। ननु च विहायोगतिनामकर्मोदयः पक्ष्यादिष्वेव प्राप्नोति न मनुष्यादिषु विहायसि गत्यभावादिति चेत्तन्न-सर्वेषामवगाहनशकि-योगादिहायस्येव गतिसद्भावात्। शर्भरनामकर्मोदयार्भिवर्त्यमानं शरीर-मेकात्मोपभोगकारणं यतो भवति तत्प्रत्येकशरीरनाम। एकमकमात्मानं प्रति प्रत्येकंशरीरं प्रत्येकशरीरनाम । बहुनामात्मनामुपभोगहेतुत्वेन साधा-रणं शरीरं यतो भवति तत्साधारणशरीरनाम। तदुद्यवशवर्तिनो जीवाः कथ्यन्ते यदैवैकस्य जीवस्याहारशरीरेन्द्रियप्राणापानपर्याप्तिचतुष्ट्य-निर्वृत्तिर्भवति तदैवानन्तानामाहारादिपर्यामिःनिर्वृत्तिर्जायते । यदा चैको जायते तदैवानन्ता जायन्ते । यदैवैको म्रियते तदैवानन्तानां मरणं भवति।यदा चैकस्य प्राणापानप्रहर्णावसर्गस्तदैवानन्ताः प्राणापानप्रहण-विसर्गे कुर्वन्ति। यद्येक आहारादिनाऽनुगृह्यते तदैवानन्तास्तेनानुगृह्यन्ते। यद्येकोऽमिविषादिनोपहन्यते तदैवानन्तानामुपघातो जायत इति। यस्यो-दयाद्वीन्द्रियादिषु प्राणिषु जन्मेषु जन्म लभते तत्त्रसनामोच्यते । एकेन्द्रियेषु पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिकायेषु प्रादुर्भावो यिष्रिमित्तो भवति तत्स्थावरनामकर्मोच्यते। यदुदयाद्रपवानरूपो वा परेषां प्रीति जनयति तत्सुभगनाम । रूपादिगुणोपतोऽपि सन् यस्योदयादन्येषामप्रीतिहेतु-

भेवति तद्दर्भगनाम । मनोज्ञस्वरिनर्वर्तनं यन्निमित्तमुपजायते प्राणिनस्तत्सु-स्वरनाम । यत्ति द्विपरीतफलममनोब्रस्वरनिर्वर्तनकरं तदुःस्वरनाम । यदुद-याइष्टः श्रुतो वा रमणीयो भवत्यात्मा तच्छुभनाम। तद्विपरीतफलं द्रष्टुः श्रोतुश्चाऽरमणीयकरं यत्तदशुभनाम । यस्योदयादन्यजीवानुप्रहोपघाताऽ-योग्यस्क्ष्मशारीरनिर्वृत्तिभवति तत्स्क्ष्मनाम । अन्यबाधानिमित्तं स्थूलः शरीरं यतो भवति तद्वादरनाम। यस्योदयादाहारादिभिरात्माऽन्तर्भृद्वतं पर्याप्ति प्राप्नोति तत्पर्याप्तिनाम । तत्प इविधमाहारपर्याप्तिनाम शरीर-पर्याप्तिनामेन्द्रियपर्याप्तिनाम प्राणापानपर्याप्तिनाम भाषापर्याप्तिनाम मनः-पर्याप्तिनाम चेति। नतु च प्राणापानकर्मोदये वायोर्निष्क्रमणप्रवेश-नात्मकं फलमुच्छ्वासकर्मोद्येऽपि तदेवेति नास्त्यनयोर्विशेष इति चेन्नैव-मैन्द्रियकातीन्द्रियभेदात्ति द्विशेषोपपत्तेः । तथाहि—शीतोष्णसम्बन्धजनित-दुःखस्य पञ्चिन्द्रियस्य यावुच्छ्वासनिःश्वासौ दीर्घनादौ श्रोत्रस्पर्शने-न्द्रियप्रत्यक्षौ ताबुच्छवासनामोदयजौ बोद्धव्यौ।यो तु प्राणापानपर्याप्ति-नामोदयकृतौ तौ सर्वसंसारिणां श्रोत्रस्पर्शनानुपलभ्यत्वादतीन्द्रिया-विति विज्ञेयौ । यस्योदयात्पडपि पर्याप्तीः पर्यापयितुमात्मा समर्थौ न भवति तदपर्याप्तिनाम । यस्योदयाद्घ्करोपवासादितपश्चरणेप्यङ्गोपाङ्गानां स्थिरत्वं जायते तत् स्थिरनामे । यस्योदयादीपदुपवासादिकरणे स्वल्पशीतोष्णिदिसम्बन्धाद्वाऽङ्गोपाङ्गानि कृशीभवन्ति तदस्थिरनाम। यस्योदयात्त्रभोपेतं शरीरं दृष्टीष्टमुपजायते तदादेयनाम । निष्पभं शरीरं यस्योदयादापद्यते तदनादेयनाम । ननु तैजसं नाम सूक्ष्मशरीर-मस्ति, तन्निमित्ता दारीरप्रभा भवति । न पुनरादेयकर्मनिमित्ते वित्तन्न-तैजसस्य सर्वेषां साधारणत्वात्सर्वसंसारिजीवदारीरप्रभाविदोषप्रसङ्गात्। तस्मादादेयनामकर्मोदयनिमित्ता प्रमेति युक्तम् । पुण्यगुणानां ख्यापनं यस्योदयाद्भवति तद्यशस्कीार्तनाम प्रत्येतव्यम् । अत्र यशोनाम गुणः। कीर्तनं संशब्दनं कीर्तिः। यशसः कीर्तिर्थशस्कीर्तिरिति कथ्यते। पाप-गुणख्यापनकारणमयशस्कीर्तिनाम वेदितव्यम् । यस्योदयादाईन्त्यम-चिन्त्यविभूतिविदेषयुक्तमुपजायते तत्तीर्थकरत्वनामकर्म प्रतिपत्तव्यम् । स्यान्मतं ते-यथा तीर्थकरत्वनामकर्मोच्यते तथा गणधरत्वादिनामोप-सङ्ख्यानमपि कर्तव्यं, गणधरचक्रधरवासुदेववलदेवा अपि हि विशिष्टाई-युक्ता इति । तम्न वक्तव्यं--गणधरत्वादीनामन्यहेतुकत्वात्तथा हि--गण-धरत्वं तावच्छुतक्षानावरणक्षयोपदामप्रकर्षनिमित्तम् । चक्रधरत्वादीनि चोचैर्गोत्रविशेषहेतुकानीत्यदोषः। तार्हं तदेवोचैर्गोत्रं तीर्थकरत्वस्यापि निमित्तमस्तु, किं तीर्थकरत्वनाम्नेति चेत्तम्न-तीर्थप्रवर्तनफलत्वात्तस्य। यदि तीर्थप्रवर्तनलक्षणं फलं तीर्थकरनाम्न इष्यते तन्नोधैर्गोत्रोदयाद-वाप्यते - चक्रधरादिषु तद्नुपलब्धेः। अत्र सूत्रे पूर्वे गत्यादयो विहा-योगत्यन्ता यतः प्रतिपक्षविरहिताः प्रत्येकशरीरादयस्तु सेतरप्रहणेन विशेष येतुमिष्टास्ततस्तेपामेकवाक्यभावो न कृतः। तीर्थकरत्वस्य तर्हि किमर्थे पृथककरणिमति चेत्प्रधानत्वात्तस्येति ब्रूमहे । तीर्थकरत्वं हि सर्वेषु शुभकर्मसु प्रधानभूतम्। ततस्तस्य पृथग्ग्रहणं क्रियते। किं च प्रत्यासम्निष्टस्य तीर्थकरत्वस्योद्यो जायते। ततस्तस्यान्त्यत्वात्पृथग्वहणं न्याय्यम्। अत्र गत्यादिविहायोगत्यन्तानां शब्दानामितरेतरयोगे वृत्ति-द्रेष्ट्रव्या । तथा प्रत्येकशरीरादियशस्कीर्त्यन्तानामितरेतरयोगद्वनद्ववृत्तीनां सेतरब्रहणेन विशेषणभूतेन सह कर्मधारयः। सहेतरैः प्रतिपक्षभूतैर्वर्तन्त इति सेतराणि प्रत्येकशरीरादीनि प्रोच्यन्ते । अत्र पिण्डाऽपिण्डप्रकृति-सामान्यापेक्षया द्विचत्वारिं गद्भेदं नाम कर्मोक्तम्। गत्यादिपिण्डप्रकृतिमेदा-पेक्षया तु सर्वे त्रिनवतिभेदं वोद्धव्यम् । तत्र पिण्डप्रकृतयः प्रतिनियता-नेकभेदसमुद्यरूपाश्चतुर्दशैव रूढाः । गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गवन्धन-सङ्घातसंस्थानसंहननस्पर्शरसगन्धवर्णानुपूर्व्यविहायोगतिसंक्षिकाः। शेषा-स्विपण्डरूपा अष्टाविश्वतिरीरिताः । सम्प्रति नामानन्तरोहेशभाजो गोत्रस्य प्रकृतिभेदं व्याचिख्यासुराह-

### उच्चैर्नीचैश्र ॥ १२॥

गोत्रं द्विविधं द्रष्टव्यमुचैनींचैरित विशेषणादुचैगींत्रं नीचैगींत्र— मिति । तत्र लोकपूजितेषु कुलेषु प्रधितमाहात्म्येष्विक्ष्वाकृत्रकुरुहरि जातिप्रभृतिषु जन्म यस्योदयाद्भवति तदुचैगींत्रमवसेयम् । गर्हितेषु दरिद्रप्रतिज्ञातदुःखाकुलेषु कुलेषु यत्कृतं प्राणिनां जन्म तन्नीचैगींत्रं प्रत्येतव्यम्। इदानीं गोत्रानन्तरमुदिष्टस्यान्तरायस्य प्रकारसंज्ञासङ्कीर्तनार्थमाह—

#### दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम् ॥ १३॥

अन्तराय इति वर्तते । तद् क्षयाऽर्थमेदनिर्देशः क्रियते । दानं च लामश्च भोगश्चोपभोगश्च वीर्यं च दानलाभभोगोपभोगवीर्याणि । तेषां

दानलाभभोगोपभोगवीर्याणामन्तराय इति। एवं च स तैः प्रत्येकमि-सम्बध्यमानः पञ्चविधो जायते । दानान्तरायो लाभान्तरायो भोगान्तराय उपभोगान्तरायो वीर्यान्तराय इति। दानादिपरिणामन्याघातहेतुत्वात्कर्म-विशेषस्यान्तरायव्यपदेशो भवति। तस्योदयाद्धि दृष्टकारणसाकल्येऽपि दातुकामोऽपि न प्रयच्छति । लब्धुकामोऽपि न लभते । भोक्तुमिच्छन्नपि न भुङ्ते । उपभोक्तुमभिवाञ्छन्नपि नोपभुङ्ते । उत्सहितुकामोऽपि नोत्सहते । त एव पञ्चान्तरायव्यपदेशा वेदितव्याः। नतु भोगोपभोगयोः सुखानु-भवनिमित्तत्वाऽभेदाद्विशेषो नास्तीति चेत्तम् गन्धादिशयनादिभेद-तस्तद्भेदसिद्धः । गन्धमाल्यशिरःस्नानाश्रपानादिषु हि भोगव्यवहारः। शयनासनाङ्गनाहस्त्यश्वरथादिषूपभोगव्यपदेशः । ता एता ज्ञानावरणा-दीनां मूलप्रकृतीनां यथोत्तरप्रकृतयो निर्दिष्टास्तथोत्तरोत्तरप्रकृतयोऽपि सन्तीति ताभिरात्मनो बन्धः प्रकृतिबन्धो व्याख्यातः। अतः परं स्थिति-बन्धं व्याख्यास्यामः। तत्रासामेव प्रकृतीनामनेकभेदानां यथास्वमविजी-णीनां यावन्तं कालमवस्थानं स्वाश्रयविनाशाभावात्तिसम् स्थितिवन्ध-विवक्षा भवति । सा स्थितिरुभयथा—प्रकृष्टा जघन्या च । तत्र प्रकृष्टा-त्प्रणिधानात्प्रकृष्टाः निकृष्टात्प्रणिधानाज्ञवन्या स्यात्। तत्र यासां कर्म-प्रकृतीनामुत्कृष्टा स्थितिः समाना सम्भवति तिन्नेद्दशार्थमाह—

#### आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः ॥ १४ ॥

आदित इति वचनं मध्येऽन्ते वा तिसृणां ग्रहणं मा भृदित्येवमर्थम् । आदौ आदितः तस्त्रकरणे आद्यादिभ्य उपसङ्ख्यानमिति तस्त्रस्ययः । तिसृणामिति वचनं प्रकृतिसङ्ख्यावधारणार्थम् । मृलप्रकृतिकममुल्लङ्ख्यान्तरायस्य चेति सान्त्यं वचनं समानस्थितिप्रतिपत्त्यर्थं क्रियते । का पुनरसौ समानस्थितिः ? त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोट्यः । उक्तपरिमाणं सागरोपमम् । कोटीनां कोट्यः कोटीकोट्यः । सागरोपमाणां कोटीकोट्यः सागरोपमकोटीकोट्यः । त्रिंशञ्च ताः सागरोपमकोटीकोट्यश्च त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोट्यः । पराग्रहणं जघन्यस्थितिवृत्त्यर्थम् । परा उत्कृष्टेत्यर्थः । सा पुनर्मिथ्यादृष्टेः संक्षिनः पञ्चिन्द्रयस्य पर्याप्तकस्य ज्ञानदृश्चनावरण-वेदनीयान्तरायाणां त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिभवति ।

इतरेवामेकेन्द्रियादीनामागमानुसारेण योज्या । तद्यथा—एकेन्द्रियपर्याप्त-कस्यैकसागरोपमसप्तभागास्त्रयः । द्वीन्द्रियपर्याप्तकस्य पञ्चविद्यातिसागरोपमसप्तभागास्त्रयः । त्रीन्द्रियपर्याप्तकस्य पञ्चाद्यात्त्रसागरोपमसप्तभागास्त्रयः । चतुरिन्द्रियपर्याप्तकस्य सागरोपमद्यातसप्तभागास्त्रयः । असंिक्ष-पञ्चन्द्रियपर्याप्तकस्य सागरोपमसहस्त्रसप्तभागास्त्रयः । संिक्षपञ्चन्द्रियाऽ-पर्याप्तकस्य त एव भागाः पत्योपमस्यासङ्ख्येयभागोनाः । द्वित्रचतुःपञ्चन्द्रियाऽपर्याप्तकाऽ-संिक्षनां त एव भागाः पत्योपमस्यासङ्ख्येयभागोनाः । दित्रिचतुःपञ्चन्द्रियाऽपर्याप्तकाऽ-संिक्षनां त एव भागाः पत्योपमासङ्ख्येयभागोना वेदितव्याः । इदानीं मोहनीयस्योत्कृष्टिश्चितिनर्णयार्थमाह—

#### सप्ततिर्मोहनीयस्य ॥ १५॥

मोहनीयस्य कर्मणः सप्तिः सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिरित्यभिसम्बध्यते । इयमपि परा स्थितिर्मिथ्याद्दष्टेः संज्ञिनः पञ्चिन्द्रियस्य
पर्याप्तकस्यावगन्तव्या । इतरेपामेकेन्द्रियादीनां तु यथागमं योज्या पर्याप्तकैकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाणाम् । तद्यथा—पर्याप्तकैकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाणा मेकपञ्चिव्यन्तिपञ्चाद्यच्छतसागरोपमाणि यथासङ्ख्यम् । अपर्याप्तकैकेन्द्रियस्य पल्योपमाऽसङ्ख्ययभागोना सैव स्थितिः । द्वीन्द्रियादीनामपि
सैव पल्योपमासङ्ख्ययभागोना । पर्याप्तकाऽसंज्ञिपञ्चिन्द्रियस्य सागरोपमसहस्रम् । तस्यवापर्याप्तकस्य सागरोपमसहस्रं पल्योपमसङ्ख्ययभागोनम् ।
अपर्याप्तकसंज्ञिनोऽन्तःसागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिरवसेया ।
सम्प्रित नामगोत्रयोद्दत्कप्रस्थितप्रतिपत्त्यर्थमाह—

#### विंशतिनीमगोत्रयोः ॥ १६॥

नाम च गोत्रं च नामगोत्रे। तयोर्नामगोत्रयोर्विश्वतिः सागरोपम-कोटीकोट्यः परा स्थितिर्भवति। इयमप्युत्रुष्टा संक्षिपञ्चिन्द्रियपर्याप्तक-स्यावबोद्धव्या। इतरेषामागमतो निर्णयः। तद्यथा—एकेन्द्रियपर्याप्तक-स्येकसागरोपमसप्तभागो द्वौ। द्वीन्द्रियपर्याप्तकस्य पञ्चविश्वतिसागरो-पमसप्तभागौ द्वौ। त्रीन्द्रियपर्याप्तकस्य पञ्चाशत्सागरोपमसप्तभागौ द्वौ। चतुरिन्द्रियपर्याप्तकस्य सागरोपमशतसप्तभागौ द्वौ। संक्षिपञ्चन्द्रियाऽपर्याप्त-यपर्याप्तकस्य सागरोपमसहस्रसप्तभागौ द्वौ। संक्षिपञ्चन्द्रियाऽपर्याप्त- कस्यान्तःसागरोपमकोटीकोट्यः । एकेन्द्रियाऽपर्याप्तकस्य ताक्वे भागौ पल्योपमासङ्ख्येयभागोनौ । द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियाऽपर्याप्तकाऽसंक्रिनां सैव स्थितिः पल्योपमसङ्ख्येयभागोना विज्ञेया । आहायुषः कोत्कृष्टा स्थितिरित्यत्रोच्यते —

### त्रयस्त्रिश्वत्सागरोपमाण्यायुषः ॥ १७॥

पुनः सागरोपमग्रहणं कोटीकोटिनिवृत्त्यर्थम्। परा स्थितिरित्यनु-वर्तत एव। तत आयुःकर्मण उत्कृष्टा स्थितिस्वयस्त्रिक्षत्तत्सागरोपमपरि-माणा संक्षिपञ्चिन्द्रियपर्याप्तकस्यैव भवतीति बोद्धव्यम्। इतरेणां यथा-गमम् । तद्यथा—असंक्षिपञ्चिन्द्रियपर्याप्तकस्य पल्योपमस्य सङ्क्षयेय-भागाः। शेषाणामुत्कृष्टा पूर्वकोटी विश्वेया। अष्टानामपि कर्मप्रकृती-नामुत्कृष्टा स्थितिवर्याख्याता। अधुना तासामेव जघन्या स्थितिवर्क्तक्या। तत्र समानजघन्यस्थितिप्रकृतिपञ्चकमवस्थाप्यानुपूर्व्योल्रङ्घनेन प्रकृति-त्रयस्य जघन्यस्थितप्रतिप्रतिपञ्चकमवस्थाप्यानुपूर्व्योल्रङ्घनेन प्रकृति-त्रयस्य जघन्यस्थितप्रतिप्रतिपत्यर्थे सूत्रद्वयमुपक्रम्यते लघ्वर्थम्—

### अपरा द्वादशमुद्दूर्ता वेदनीयस्य ॥ १८ ॥

सुक्ष्मसाम्पराय इति वाक्यशेषः । अथानुपूर्व्यविशेषात्यये सति मोहायुर्व्यवहितयोरन्ययोः का जघन्या स्थितिरित्युच्यते—

#### नामगोत्रयोरष्टी ॥ १९॥

अत्रापि सूक्ष्मसाम्पराय इति वाक्यशेषः। मुहूर्ता इत्यनुवर्तते। अपरा स्थितिरिति च। ततो द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य नामगोत्रयोर्ष्टी मुहूर्ता जघन्या स्थितिः सूक्ष्मसाम्पराये वेदितव्या। अथान्यासां पूर्व-मवस्थापितपञ्चकर्मप्रकृतीनां का जघन्या स्थितिरित्याह—

## शेषाणामन्तर्भ्रहूर्ता ॥ २०॥

अन्तर्गतो मुद्दतौ यस्याः सा अन्तर्गृद्धती अपरा स्थितरवशिष्टानां श्वानावरणादीनामवगन्तव्या । तत्र श्वानदर्शनावरणान्तरायाणां सूक्ष्म-साम्पराये मोहनीयस्यानिवृत्तिवादरसाम्पराये आयुषः सङ्क्ष्येयवर्षायुष्यु

तिर्यक्षु मनुष्येषु च जघन्या स्थितिर्यथासम्भवं व्याख्येया । आहोभयी हानावरणादीनामभिहिता स्थितिः । अथाऽनुभवः किंलक्षणो भवती-त्याह—

#### विपाकोऽनुभवः ॥ २१ ॥

श्वानावरणादीनां कर्मप्रकृतीनामनुष्रहोपघातात्मिकानां पूर्वास्रवन्तीवमन्द्भावनिमित्तो विशिष्टः पाको विपाकः। अथवा द्रव्यक्षेत्रकाल-भवभावलक्षणनिमित्तमेदज्ञनितवैश्वरूप्यो नानाविधः पाको विपाकः। स प्वानुभवोऽनुभाग इति च व्याख्यायते। तत्र शुभपरिणामानां प्रकर्ष-भावाच्छुभप्रकृतीनामनुभवः प्रकृष्टो भवत्यशुभप्रकृतीनां तु निकृष्टः। अशुभपरिणामानां प्रकर्पभावादशुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभवः। शुभप्रकृतीनां तु निकृष्टो भवति। स प्रवं प्रत्ययवशादुपात्तोऽनुभवो द्विधा प्रवर्तते—स्वमुखेन परमुखेन च। सर्वासां मूलप्रकृतीनां स्वमुखेनैवानुभवः। उत्तरप्रकृतीनां तु तुल्यजातीयानां परमुखेनापि भवत्यायुर्द्शन्वारित्रमोहवर्जानाम्। न हि नारकायुर्मुखेन तिर्यगायुर्मनुष्यायुर्वा विपच्यते। नापि दर्शनमोहश्चारित्रमुखेन चारित्रमोहो वा दर्शनमुखेन विपच्यते। कथमयमनुभवः प्रतीयत इत्याह—

#### स यथानाम ॥ २२ ॥

स इत्यनेनानुभवः प्रतिनिर्दिश्यते । नामशब्देन ज्ञानावरणं मितज्ञानावरणः मित्यादि सर्वकर्मप्रकृतीनां सामान्यविशेषसंज्ञाः प्रोच्यन्ते ।
नाम्नामनितक्रमेण यथानाम । ज्ञानावरणस्य फलं ज्ञानाभावः । दर्शनावरणस्य फलं दर्शनशक्तयुपरोध इत्येवमाद्यन्वर्थसंज्ञानिर्देशात्सर्वासां
कर्मप्रकृतीनां सविकल्पानामनुभवः संप्रतीयत इति तात्पर्यार्थः । आह
यदि विपाकोऽनुभवः प्रतिज्ञायते तदा तत्कर्मानुभूतं सिक्तमावरणवदवतिष्ठते आहोस्विन्निष्पीडितसारं प्रच्यवत इत्यत्रोच्यते—

#### ततश्च निर्जरा ॥ २३ ॥

तत इत्यनुभवाद्धेतोरित्यर्थः । चशब्दस्तपसा निर्जरा चेति वक्ष्य-माणनिमित्तान्तरसमुख्यार्थः । स्वोपात्तकर्मनिर्जरणं निर्जरादेशतः

कर्मसङ्क्षय इत्यर्थः । ततोऽनुभवात्तपसा च निर्जराया मानत्वाद्विपाकजाऽविपाकजत्वसङ्गावाद्वैविद्धधमुपदर्शितं चतुर्गतावनेकजातिविशेषावघुर्णिते संसारमहार्णवे चिरं परि\_ शुभाशुभस्य कर्मण औदयिकभावोदीरितस्य विपाककालप्राप्तस्यानुभवोदयावलीस्रोतोनुप्रविष्टस्यारब्धफलस्य स्थितिक्षयादुदयागतपरिभुक्तस्य या निवृत्तिः सा विपाकजा निर्जरा विश्वया । यनु कर्मापाप्तविपाककालमौपकमिककियाविशेषसामर्थ्यादनु-दीण बलादुदीर्योदयावली प्रवेश्य वेद्यते-आम्रपनसादिविपाकवदसाव-विपाकजा निर्जराऽवगन्तव्या । नतु यथोद्देशस्तथा निर्देशो भवतीति संवरात्परत्र निर्जरायाः पाठो युक्त इति पुनर्लाघवार्थमिह पाठस्य । तत्र हि पाठे क्रियमाणे विपाकोऽनुभव इति पुनरनुवादे गौरवमासज्येत । ततोऽत्राऽनुभवफलत्वेन तत्र तपःफलत्वेन च निर्जरा विशातव्येति । ताः पुनः कर्मप्रकृतयो द्विविधा-धातिका अधातिकाश्चेति । तत्र ज्ञान-दर्शनावरणमोहान्तरायाख्या अनन्तज्ञानदर्शनसुखवीर्यलक्षणजीवस्वरूप-घातिनीत्वात् घातिकाः । इतरास्तु नामगोत्रवेद्यायुराख्या अघातिकास्ता-सामात्मस्वरूपाघातिनीत्वात् । ननु कथमेतन्नामादीनां कर्मत्वं पारतन्त्रधं जीवं स्वीकुर्वन्ति स परतन्त्री क्रियते वा यैस्ता न कर्माणि जीवेन वा मिथ्यादर्शनादिपरिणामैः क्रियन्त इति कर्माणीत्युक्तत्वात् । तश्चोक्तयुक्तया नास्तीति चेन्न -तेषामपि सिद्धत्वलक्षणजीवस्वरूपप्रतिबन्धित्वात्पार-तन्त्रयकरणलक्षणकर्मत्वोपपत्तेः । कथमेवं तेपामघानिकर्मत्वसिति चेत् जीवन्मुक्तिलक्षणपरमाईन्त्यलक्ष्मीघातित्वाभावादिति बृमः । घाति-कर्मप्रकृतयो द्विविधाः सर्वधातिका देशधातिकाश्चेति केवल्ज्ञानावरण-निद्रानिद्रा-प्रचलाप्रचला-स्त्यानगृद्धि-निद्रा-प्रचला केवलद्दीनावरणद्वाद्दाकषायमिथ्याद्दीनमोहाख्या विदातिप्रकृतयः सर्व-घातिकाः। मत्यादिक्षानावरणचतुष्कचक्षुरादिदर्शनावरणत्रयान्तरायपञ्च-कसञ्जलननोकषायसंक्षिका देशघातिकाः। तथायमपरोऽपि विशेषो द्रप्रव्यः - रारीरनामादयः स्पर्शान्ता अगुरुलघूपघातपरघातातपोद्योत-प्रत्येकशरीरसाधारणशरीरस्थिरास्थिरशुभाशुभनिर्माणसमाख्याश्च पुद्रल-विपाकप्रदाः । आनुपूर्व्यनाम क्षेत्रविपाककरम् । आयुर्भवधारणफलम् । अवशिष्टाः प्रकृतयो जीवविपाकहेतव इति उक्तोनुभागबन्धः । संप्रति प्रदेशबन्धो वक्तव्यः । तर्रिमश्च वक्तव्ये सतीमे निर्देष्टव्याः किंहेतवः?

कदा? कुतः? किंस्वभावाः? कस्मिन्? किंपरिमाणाश्चेति । तद्रथिमिदं क्रमेण परिगृहीतप्रश्नापेक्षमेदं सूत्रं प्रणीयते—

### नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात्स्यक्ष्मैकक्षेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २४॥

नाम्नः प्रत्यया नामप्रत्ययाः । सर्वाः प्रकृतयो नामेत्युच्यन्ते स यथानामेति वचनात् । अनेन हेतुभाव उक्तः । सर्वेषु भवेषु सर्वतः । अनेन कालोपादानं कृतम् । एकैकस्य हि जीवस्यातिकान्ता अनन्ता भवाः । आगामिनः सङ्ख्येया असङ्ख्येया अनन्ता वा भवन्ति । योग-विशेषाश्चिमित्तात्कर्मभावेन पुद्रला आधीयन्त इत्यनेन निमित्तविशेष-निर्देशः कृतो भवति । सूक्ष्मादिग्रहणं ग्रहणयोग्यपुद्गलस्वभावानुवर्ण-नार्थम् । ग्रहणयोग्याः पुद्रलाः सूक्ष्मा न स्थूला इति । एकक्षेत्रावगाह-वचनं क्षेत्रान्तरनिवृत्त्यर्थम् । स्थिता इति वचनं क्रियान्तरनिवृत्त्यर्थे स्थिता एव न गच्छन्त इति । सर्वात्मप्रदेशेष्विति वचनमाधारनिर्दे-शाम्नैकप्रदेशादिषु कर्मप्रदेशा वर्तन्ते किं तर्हि ऊर्ध्वमधस्त्र्यक्च सर्वे-ष्वात्मप्रदेशेषु व्याप्य स्थिता इति । अनन्तानन्तप्रदेशवचनं परिमाणान्तर-व्यपोहार्थ-न सङ्ख्येया न चासङ्ख्येया नाप्यनन्ता इति । ते खलु पुद्रलस्कन्धा अभव्यानन्तगुणाः सिद्धानन्तभागप्रमितप्रदेशा घनाङ्गलस्या-सङ्ख्येयभागक्षेत्रावगाहिनः । एकद्वित्रिचतुःसङ्ख्येयासङ्ख्येयसमयस्थि-तिकाः पञ्चवर्णपञ्चरसद्धिगन्धचतुःस्पर्शभावा अष्टविधकर्मप्रकृतियोग्या योगवशादात्मनात्मसात्क्रियन्त इति स एव प्रदेशबन्धः कथ्यते । तत्प्रसिद्धिः पुनस्तदनुरूपकार्यान्यथानुपपत्तेः । पुण्यपापास्रववचनसा-मर्थ्यात्पुण्यपापबन्धावगतौ सत्यां पुण्यकर्मप्रकृतिप्रतिपत्त्यर्थे तावदाह—

### सदेवशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् ॥ २५॥

सुखफलं सद्वेद्यस् । शुभमायुत्सिविधं नारकायुर्वर्जितस् । शुभनाम शुभफलं सप्तित्रिशद्धिकल्पम् । तद्यथा—मनुष्यदेवगती पञ्चिन्द्रियजातिः पञ्च शरीराणि त्रीण्यङ्गोपाङ्गानि समचतुरश्रसंस्थानवज्रवभनाराचसंह-ननप्रशस्तस्पर्शरसगन्धवर्णा मनुष्यदेवगत्यानुपूर्व्ये अगुरुलघुपरघातो- च्छ्वासातपोद्योतप्रशस्तविहायोगतयस्त्रसवादरपर्याप्तिप्रत्येकशरीरस्थिरशु -भसुभगसुस्वरादेययशस्कीर्तयो निर्माणं तीर्थकरनाम चेति । शुभमेक-मुच्चैगोत्रं संप्रतिपत्तव्यम् । एता द्विचत्वारिंशत्प्रकृतयः पुण्यसंज्ञा वेदि-तव्याः । इदानीं पापबन्धमाह—

#### अतोऽन्यत्पापम् ॥ २६॥

उक्तात्पुण्याद्वशिष्टं पापं द्वयशीतिमेदं मृलोक्तरप्रकृतिगणनाद्व-गन्तव्यम्। तद्यथा—क्षानावरणस्य प्रकृतयः पञ्च, दर्शनावरणस्य नव, मोहनीयस्य साध्यपदः षड्विशितः, पञ्चान्तरायस्य, नरकगितिर्वगगिती, चतस्रो जातयः, पञ्च संस्थानानि, पञ्च संहननानि, अप्रशस्तवर्णगन्धरस-स्पर्शाः, नरकगितिर्वगगितप्रायोग्यानुपूर्व्यद्वयमुपघाताप्रशस्तविहायो-गितस्थावरसूक्ष्माऽपर्याप्तिसाधारणशरीराऽस्थिराऽशुभदुर्भगदुःस्वराऽना -देयाऽयशस्कीर्तयश्चिति नामप्रकृतयश्चतुर्धित्रशत् । असद्वेद्यं नरकायुर्नीचै-गौत्रमित्येवं व्याख्यातः सप्रपञ्चो बन्धपदार्थोऽविधमनःपर्ययकेवलक्षान-प्रत्यक्षप्रमाणगम्यस्तदुपिद्द्यगमादनुमेयः॥

शश्यरकरिनकरसतारिनस्तलतरलतलमुक्ताफलहारस्फारताराग्निकुरुम्बिम्बिर्नमलतरपरमोदार-शर्गरशुद्धध्यानानलोज्ज्वलञ्जालाज्वलितघनघातीन्थनसङ्घातसकलिवमलकेवलालोकित-सकललोकालोकस्वभावश्रीमत्परमेश्वरिजनपतिमत्विततमिति चिद्वित्स्वभावा-मिथानसाधितस्वभावपरमाराध्यतममहासद्धान्तः श्रीजिनचन्द्र-भट्टारकस्तिच्छिष्यपण्डितश्रीभास्करनिद्विरचित-महाशास्त्रतस्वार्थवृत्तौ सुखबोधायां अष्टमोऽध्यायस्समाप्तः॥

#### अथ नवमोऽध्यायः

बन्धपदार्थो निर्दिष्टः । सांप्रतं तदनन्तरोद्देशभाजः संवरस्य निर्देशः प्राप्तकाल इत्यत आह—

#### आस्रवनिरोधः संवरः ॥ १॥

द्रव्यभावरूप आस्त्रवो द्विधोक्तः । संवियते येनार्थोऽसौ संवरः । तत्र संसारनिमित्तिकयानिवृत्तिभीवसंवरः । तन्निमित्ततत्पूर्वककर्मपुद्रलाऽऽ-दानविच्छेदो द्रव्यसंवरः। इदं तावद्विचार्यते—कस्मिन् गुणस्थाने कस्य संवर इत्यत्रोच्यते-मिथ्याद्दीनकर्मोद्यवशीकृत आत्मा मिथ्यादृष्टिः।तत्र मिथ्यादरीनप्राधान्येन यत्कर्मास्त्रवति तन्त्रिरोधाच्छेषे म्यग्दष्ट्यादौ तत्संवरो भवति । किं पुनस्तन्मिध्यात्वम् ? नपुंसकवेद-नरकायुर्नरकगत्येकद्वित्रिचतुरिन्द्रियजातिहुण्डसंस्थानाऽसंप्राप्तस्पाटिका-संहनननरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व्याऽऽतपस्थावरसूक्ष्मापर्याप्तकसाधारणसंब-कषोडराप्रकृतिलक्षणम् । असंयमन्त्रिदिधः—अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानोद्यविकल्पात् । तत्प्रत्ययस्य कर्मणस्तद्भावे संवरोऽवसेयः । तद्यथा—निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचला स्त्यानगृद्धयनन्तानुबन्धिकोधमानमा-यालोभस्त्रीवेदतिर्यगायुस्तिर्यगातिचतुःसंस्थानचतुःसंहननिर्यगग---तिप्रायोग्यानुपूर्व्योद्योताऽप्रशस्तविहायोगतिदुर्भगदुस्वरानादेयनीचै---पश्चविद्यातिप्रकृतीनामनन्तानुबन्धिकपायोदयकृताऽ--र्गोत्रसंज्ञकानां संयमप्रधानास्रवाणामेकेन्द्रियादयः सासादनसम्यग्दष्ट्यन्ता बन्धकाः। तद्भावे तासामुत्तरत्र संवरः। अप्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालोभ-मनुष्यायुर्मनुष्यगत्योदारिकशरीरतदङ्गोपाङ्गवज्रर्थभनाराचसंहननमनुष्य-गतिप्रायोग्यानुपूर्व्यनाम्नां दशानां प्रकृतीनामप्रत्याख्यानकषायोदयकृताऽ-संयमहेतूनामेकेन्द्रियादयोऽसंयतसम्यग्द्रष्ट्रचन्ता बन्धकाः । तद्भावा-दूर्ध्वं तासां संवरः । सम्यिक्धिथ्यात्वगुणेनायुर्ने बध्यते । प्रत्याख्यानक्रोध-मानमाया लोभानां चतस्णां प्रकृतीनां प्रत्याख्यानकषायोदयकारणाऽसं यमास्रदः,णामेकेन्द्रियप्रभृतयः संयताऽसंयताऽवसाना बन्धकाः। तद्भावा

दुपरिष्टात्तासां संवरः । प्रमादोपनीतस्य तदभावे तस्य निरोधः । प्रमादे-नोपनीतस्य कर्मणः अमत्तसंयतादृष्वं तद्रभावान्त्रिरोधः प्रत्येतव्यः। किं पुनस्तत् ? असद्वेद्याऽर तिशोकाऽस्थिराऽद्यभाऽयशस्कीर्तिविकस्पम् । देवायुर्बन्धारम्भस्य प्रमाद एव हेतुरप्रमादोऽपि तत्प्रत्यासन्नः। तत अर्ज्व तस्य संवरः। कषाय एवास्रवो यस्य कर्मणो न प्रमादादिस्तस्य तिन्नरोधे निरासोऽवसेयः। स च कषायः प्रमाद्विरहितस्तीव्रमन्दज्ञधन्यभावेन त्रिषु गुणस्थानेषु व्यवस्थितः । तत्राऽपूर्वकरणस्यादी सङ्क्षेयभागे-द्वे कर्मप्रकृती निद्रायचले वध्येते। तत अर्ध्व लङ्ख्येयभागे त्रिशत्यकः तयो देवगतिपञ्च नेद्रयजातिवै किथिकाहारकतैजसकार्मणशरीरसमचतुरश्च संस्थान वैक्रियिकाहारकाङ्गोपाङ्गवर्णरसगन्धस्परीदेवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्याऽ गुरुलघूपघातपरघातोच्छ्वासप्रशस्त विद्यायोगःतित्रसवादरपर्याप्तकप्रत्येकदा-रीरिस्थरशुभसुभगसुस्वरादेयनिर्माणतीर्थकगच्या वध्यन्ते । तस्यैव चरम-समये चतन्त्रः प्रकृतयो हास्यरितभयजुगुन्सासंका बन्धमुपयान्ति । ता एतास्त्रीवकषायास्रवाः । तद्भावान्त्रिर्दिष्टाद्वागादृर्ध्वं संवियन्ते । अनि-वृत्तिवादरसाम्परायस्यादिसमयादारभ्य सङ्घर्ययेषु भागेषु पुंवेदकोध-संज्वलनी बध्येते । तत ऊर्ध्व शेषेषु सङ्ख्येयेषु भागेषु मानसंज्वलनमाया-संज्वलनी बन्धभूपगच्छतः। तस्यैव चरमसमये लोभसंज्वलनो बन्ध-मेति । ता एताः प्रकृतयो मध्यमऋषायास्त्रवाः । तद्भावे निर्दिष्टस्य भागस्योपरिष्टात्संवरमाप्नुवन्ति । पञ्चानां ज्ञानत्वरणानां चतुर्णां दर्शना-वरणानां यशस्कीर्तेज्येगीत्रस्य पञ्चानामन्तरायाणां च मन्दकषाया-स्रवाणां सूक्ष्मसाम्परायो बन्धकः । तद्भावादुत्तरत्र तेपां संबरः। केवलेनैव योगेन सद्वेद्यस्योपशान्तकपायक्षीणकपायसयोगानां भवति । तद्भावादयोगकेवलिनस्तस्य संवरो भवति । उक्तः संवरः । तदेतुप्रतिपत्त्यर्थमाह-

## स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रैः ॥२॥

यतः संसारकारणादात्मनो गोपनं भवति सा गुप्तिः । प्राणिपीडा-परिहारार्थं सम्यगयनं समितिः । इष्टे स्थाने धत्त इति धर्मः । शरीरा-दीनां स्वभावानुन्विन्तनमनुप्रेक्षा । भ्रुधादिजनितवेदनोत्पत्तौ कर्मनिर्जरार्थं परिवद्यत इति परीषहः । तस्य जयः परीषहजयः । चारित्रशब्द आदिसूत्रे व्याख्यातार्थः। गुप्त्यादयो वक्ष्यमाणलक्षणास्तेषां गुप्त्यादीनां संवरिक्रयाया साधकतमत्वात्करणसाधनत्वम्। संवरोऽधिकृतोऽपि स इति तच्छन्देन परामृश्यते, गुप्त्यादिभिः साक्षात्सम्बन्धार्थः। किं प्रयोजनमिति चेदवधारणार्थमिति ब्र्मः। स एष संवरो गुप्त्यादिभिरेव भवति नान्येनोपायेनेति । तेन तीर्थाभिषेकदीक्षा¹शीर्षोपहारदेवताराधनादयो निवर्तिता भवन्ति। रागद्वेषमोहोपात्तस्य कर्मणोऽन्यथा निवर्तियतुमशक्यत्वात्। संवरहेतुविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

#### तपसा निर्जरा च ॥ ३ ॥

तपो धर्मान्तर्भूतमिप पृथगुच्यते उभयसाधनत्वख्यापनार्थं संवरं प्रति प्राधान्यप्रतिपादनार्थं च। नतु च तपोभ्युदयाङ्गमिष्टं देवेन्द्रादिस्थानप्राप्ति-हेतुत्वाभ्युपगमात्। तत्कथं निर्जराङ्गं स्यादिति । नैष दोष-एकस्यानेक-कार्यदर्शनादिप्तवत् । यथाऽग्निरेकोऽपि विक्लेदनभस्मसाद्भावादिप्रयोजन उपलभ्यते, तथा तपोऽभ्युदयकर्मक्षयहेतुरित्यत्र को विरोधः? संवरहेतु-ष्वादाबुदिष्टाया गुप्तेः स्वरूपप्रतिपादनार्थं तावदाह—

#### सम्यग्योगनिष्रहो गुप्तिः॥ ४॥

योगो व्याख्यातः 'कायवाङ्मनस्कर्म योगः ' इत्यत्र । तस्य स्वेच्छा-प्रवृत्तिनिवर्तनं निग्रहः । विषयसुखाभिलाषार्थप्रवृत्तिनिषेधार्थं सम्याग्व-रोषणम् । तस्मात्सम्यग्वरोषणविशिष्टात् सङ्क्लेशाऽप्रादुर्भावपरात्का-यादियोगनिरोधे सति तन्निमित्तं कर्म नाम्नवतीति संवरप्रसिद्धिरव-गन्तव्या । सा त्रितयी-कायगुनिर्वाग्गुनिर्मनोगुनिरिति । तत्राऽशक्तस्य मुनेर्निरवद्यवृत्तिख्यापनार्थमाह—

## ईर्यामापेषणादाननिश्चेपोत्सर्गाः समितयः॥५॥

सम्यगिति वर्तते । तेनेर्यादयो विशेष्यन्ते-सम्यगीर्या सम्यग्भाषा सम्यगेषणा सम्यगादानिक्षेपः सम्यगुत्सर्ग इति । ता एताः पश्च समि-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> आशिषोपहार<del>-क</del>्र

तयो विदितजीवस्थानादिविधेर्मुनीन्द्रस्य प्राणिपीडापरिहाराभ्युपाया वेदि-तब्याः । तथा प्रवर्तमानस्याऽसंयमपरिणामनिमित्तकर्मास्रवाऽभावात्संवरो भवतीति । तृतीयसंवरहेतोर्धर्मस्य भेदप्रतिपादनार्थमाह—

### उत्तमश्रमामार्दवार्जवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिश्रन्य-ब्रह्मचर्याणि धर्मः ॥ ६ ॥

किमर्थमिदमुच्यत इति चेदत्रोच्यते - आद्यं तावत्प्रवृत्तिनिग्रहार्थम्। तत्राऽसमर्थानां प्रवृत्युपायप्रदर्शनार्थं द्वितीयम्। इदं पुनर्दशविधधर्मा-स्थानं प्रवर्तमानस्य प्रमादपरिहारार्थे वेदितव्यम् । शरीरस्थितिहेतुमार्ग-परकुलान्युपवजतो भिक्षोर्दुर्जनाकोशप्रहसनावश्वाताडशरीर-णार्थ व्यापादनादीनां सन्निधानेऽपि कालुष्यानुत्पत्तिः क्षमा। जात्यादिकृतमदा-वेशवशादिभमानाभावो मार्दवं मानिनिर्हरणम्। योगस्यावऋतार्जवम्। <sup>1</sup> प्रकर्षप्राप्ता लोभनिवृत्तिः शौचम् । सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधुवचनं सत्यमित्युच्यते । अथैतद्भाषासमितावन्तर्भवतीति चेन्नैष दोषः समितौ प्रवर्तमानो मुनिः साधुष्वसाधुषु च भाषाव्यवहारं कुर्वन् हितं मितं च ब्र्यादन्यथा रागानर्थदण्डदोषः स्यादिति वाक्समित्यर्थः। इह पुनः सन्तः प्रवजितास्तद्भका वा तेषु साधुषु सत्सु ज्ञानचारित्रशिक्षणादिषु बद्धपि कर्तव्यमित्यनुकायते । धर्मोपवृंहणार्थं समितिषु प्रवर्तमानस्य <sup>2</sup> प्राणीन्द्रियपरिहारः संयमः । कर्मक्षयार्थमागमाविरोधेन तप्यत इति तपः। तदुत्तरत्र वश्यमाणद्वादशविकल्पमवसेयम्। संयमयोग्यक्वानादि-प्रदानं परिप्रहनिवृत्तिर्वा त्यागः। उपात्तेष्वपि शरीरादिषु संस्कारापोहनं नैर्मल्यं वार्किचन्यम् । अब्रह्मनिवृत्तिर्निरितचारब्रह्मचर्यम् । प्रत्येक-मुत्तमविशेषणं क्षमादीनां दृष्टप्रयोजनापेक्षक्षमादेस्तदाभासत्वज्ञापनार्थम् । तान्येतानि दशापि धर्म इत्याख्यायते । अनुप्रेक्षानिर्देशार्थमाह-

अनित्याशरणसंसारैकत्वाऽन्यत्वाऽशुच्यास्रवसंवरानिर्जरालोकबोधि-दुर्लभधर्मस्वाख्यातत्वाऽनुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥ ७॥

शरीरेन्द्रियविषयभोगादेर्भक्रुरत्वमनित्यत्वम् । संसारदुःखोपद्रुतस्य शरणाभावोऽशरणत्वम् । स्वोपात्तकर्मवशादात्मनो भवान्तरावाप्तिः

¹ प्रकर्षप्राप्तलोभिनवृत्तः-क. ² एकेन्द्रियादिप्राणिपीडापरिहारः प्राणिसंयमः, शब्दादि-ष्विन्द्रियार्थेषु रागानभिष्वक्क इन्द्रियसंयम इत्यर्थः.

संसारः । दुःखानुभवनं प्रत्यसहायत्वमेकत्वम् । शरीरादिष जीवस्य व्यतिरेकोऽन्यत्वम् । शरीरस्याऽशुचिकारणकार्यस्वभावत्वमशुचित्वम् । आस्रवसंवरिनर्जरालोकाः पूर्वमेवोक्तार्थाः । सम्यग्दर्शनकानचारित्राणां क्षतिरनुष्टानं च वोधिः । तद्योग्यत्रसभावादिक्रकृप्राप्तिबोधिदुर्लभत्वम् । सर्वञ्चवीतरागैर्धर्मस्य शोभनाख्यानं धर्मस्वाख्यातत्वम् । एतेषां प्रत्येक-सनुचिन्तनं भावनमनुष्रक्षा द्वादश भवन्ति । परीषहजयप्रतिपत्त्यर्थमाह—

### मार्गाऽच्यवननिर्जरार्थं । परिसोढव्याः परीषहाः ॥८॥

संवरस्य प्रकृतत्वात्तेन मार्गो विशेष्यते । संवरो मार्ग इति । तद्च्यवनार्थे निर्जरार्थे च परिसोढव्याः परीषहाः । श्वृत्पिपासादिसहनं कुर्वन्तो जिनोपदिग्रान्मार्गादप्रच्यवमानास्तन्मार्गपरिक्रमणपरिचयेन कर्मागमहारं संवृण्यन्त औपक्रिकं कर्मफलमनुभवन्तः क्रमेण निर्जीणकर्माणो मोक्षमवाप्रवन्ति । तत्स्वरूपसङ्ख्यासंप्रतिपत्त्यर्थमाह—

श्चुत्पिपासाञ्चीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानिषद्याशय्याक्रोशवध -याचनाऽलाभरोगतणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाञ्ज्ञानाऽदर्शनानि॥ ॥९॥

श्रुधादयो वेदनाविशेषा द्वाविशितः । तेपां सहनं मोक्षार्थिना कर्तव्यम् । एनेपां परीपहाणां जयाः संवरहेतवः प्रतिपत्तव्याः । कर्मन्मधनाश्चेते परीपहाः । तज्जयानां संवरहेत्वनं निर्देशात् । प्रतिष्ठात-संयमपिरक्षणार्थं चाधिकाया अतिश्चधः सहनं श्रुज्जयः । तथा पिपान्सायाः शीतस्योष्णस्य दंशमशकस्य नाग्न्यस्याऽरतेः सविश्वमविशान्त्राः श्चियश्चर्याया निषद्यायाः शञ्याया आक्रोशस्य वधस्य याचन्स्याऽलाभस्य रोगस्य दृणस्पर्शस्य मलस्य जत्कारपुरस्काराष्रहस्य प्रक्षावलेपस्याऽवानस्याऽदर्शनस्य च प्रवज्याद्यन्धेकत्वाऽसमाधानलक्ष-णस्य सहनं जयो निश्चेतव्यः । एवं परीयहानसङ्खल्योपिस्थतान्सहमानस्याऽसङ्क्षिष्टचेतसो रागादिपरिणामास्रविनरोधान्महासंवरो जायते । कश्चिदाह—"किमिमे परीषहाः सर्वे संसारमहादवीमितिक्रमितुमभ्युद्यतमित्रवन्त्युत कश्चिद्विस्त प्रतिविशेषः ?" इत्यत्रोच्यते—अमी व्याख्यात-

<sup>1 &</sup>quot; सोड: " इति स्त्रेण वत्वप्रतिवेष:

स्रभणः क्षुधादयश्चारित्रान्तराणि प्रति भाज्याः, नियमेन पुनरनयोः प्रत्येतव्याः—

### स्रक्ष्मसाम्परायच्छबस्थवीतरागयोश्वतुर्दश् ॥ १०॥

सूक्ष्मसाम्परायस्य च्छद्मस्थवीतरागस्य च क्षुधाद्यश्चतुर्दशैव परीषहा इति नियमादन्येषामसम्भवः । ननु च्छद्मस्थवीतरागस्य निर्मोहत्वात्तत्र चतुर्दशेति नियमोऽस्तु—मोहिनिमित्तनाग्नधाऽरितिनिषद्याक्षोशस्त्रीयाचना-सत्कारपुरस्काराऽदर्शनपरीषहाष्ट्रकाभावात् । सूक्ष्मसाम्पराये तु कथम् १ मोहसद्भावादिति चेत्तत्र—सूक्ष्ममोहस्य सन्मात्रत्वादिकिश्चित्करत्वात् स्वकार्यपरीषहजननाऽसमर्थत्वात् । तत एव परीपहाभावो मोह-सहायस्य वेदनीयस्य क्षुधादिर्जानतृत्वप्रसिद्धरिति चेन्न—श्कार्यण तद्मिधानात् । सर्वार्थसिद्धस्य सप्तमपृथिवीगमनवत् । व्यक्तिस्यण तु तद्भाव एवानयोरिति सर्वमनवद्यम् । समाविभृतकेवलक्षाने कियन्तः सम्भाव्यन्त इत्याह—

#### एकादश जिने ॥ ११ ॥

निरस्तघातिकर्मचतुष्टये जिने वेदनीयसङ्गावात्तदाश्रया एकादश-परीषद्याः सन्ति । श्वानावरणान्तरायमोहाभावात्तिश्वित्तिकादशपरीयहा भावात् । तर्हि जिनेन्द्रे क्षधादयोऽपि मा भूवन्मोहरिहतस्य वेदनीयस्य तत्र सतोऽपि क्षधादिजननासमर्थत्वात् । तद्याप्रसिद्धोदासीनपुरुपवत् । सत्यमेवैतदुपचारेण तत्र तेषामभिधानात् । सकलार्थसाक्षात्कारिणोऽ-मनस्कस्य चिन्तानिरोधाभावेपि ध्यानाभिधानवत् । किं तदुपचारनिमित्त-मिति चेत्परीषद्वसामग्रयेकदेशवेदनीय इति बूमहे । सर्वे व्यक्तिरूपेण क सम्भवन्तीत्याह-

#### बादरसाम्पराये सर्वे ॥ १२ ॥

सम्परायः कषायः । बाद्रः सम्परायो यस्य स वाद्रसाम्परायः । नेदं गुणस्थानविशेषग्रहणं कि तर्ह्यर्थनिर्देशः । तेन प्रमत्तादीनां संयतानां प्रहणम् । तेषु ह्यक्षीणाश्रयत्वात्सर्वे सम्भवन्तीति । कस्मिन्पुनश्चारित्रे तेषां सम्भवः ? सामायिकच्छेदोपस्थापनपरिहारिवशुद्धिसंयमेष्वन्यतमे

सर्वेषां सम्भवः। अत्राह—गृहीतमेव परीषहाणां स्थानविदेशावधारण-मिदं तु न विद्यः—कस्याः प्रकृतेः किं कार्यमिइत्यत्रोच्यते—

#### ज्ञानावरणे प्रज्ञाऽज्ञाने ॥ १३॥

प्रज्ञा चाऽज्ञानं च ज्ञानावरणे सित सम्भवः । प्रज्ञा कथं ज्ञानावरणे? तस्यास्तद्भाव एव भावादिति चेत्तन्न—अवध्याद्यन्य-केवलज्ञानावरणसद्भावे सित प्रज्ञायाः सम्भवात् । सा मोहादिति चेन्न—मोहमेदानां परिगणितत्वात् । प्रज्ञा मोहनीयाऽसत्वाद्भवति । पुनरपरयोः परीषह्योः प्रकृतिविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

### दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालाभौ ॥ १४॥

दर्शनमोहे सत्यदर्शनं तत्त्वार्थाऽश्रद्धानं न पुनरवध्यादिदर्शना-भावः। तस्याऽज्ञानपरीषहेऽन्तर्भावात्, तदविनाभावित्वेन स्थितत्वात्, तस्य दर्शनमोहिनिमित्तत्वाच । तथान्तरायभावे सत्यलाभः। सामर्थ्या-ल्लामान्तराय इति गम्यते । कार्यविशेषस्य कारणविशेषादेव भावात्। आह—यद्याद्ये मोहनीयभेदे एकः परीषहः अथ द्वितीयस्मिन् कति सम्भवन्तीत्यत्रोच्यते—

### चारित्रमोहे नाग्रचाञ्रतिस्त्रीनिषद्याक्रोश्चयाचना-सत्कारपुरस्काराः ॥ १५॥

जुगुप्सायां मोहविशेषे नाग्नधवाधा । अरतावरतिपरीषहः । पुंवेदे स्त्रीवाधा । प्रत्याख्यानकषाये निषद्यापरीषहः । क्रोधे चाक्रोशः । लोमे याचना । माने सत्कारपुरस्कारामिनिवेश इति चारित्रमोह-सामान्यामिधानेऽपि सामर्थ्याहिशेषावगमः । अवशिष्टपरीषहप्रकृति-विशेषप्रतिपादानार्थमाह—

#### वेदनीये शेषाः ॥ १६॥

उक्ता एकादशपरीषहास्तेभ्योऽन्ये शेषा वेदनीये सित सम्भवन्तीति वाक्यशेषः । के पुनस्त इति चेदुच्यते—श्चुतिपपासाशीतोष्णदंशमशक-चर्याशय्यावधरोगतृणस्पर्शमलपरीषहा इति परिगणनम् । सर्वत्र चासाधारणकारणत्वं परीषहाणां विश्लेयमन्यथोक्तप्रतिनियमाभावात्। एकस्मिन्नात्मनि युगपत्कियन्तः सम्भवन्ति परीषहा इत्याह—

### एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिक्नकान्नविशतेः॥ १७॥

एकस्मिन्नात्मिन युगपदेको वा द्वौ वा त्रधादयो वा भाज्या विकल्याः। आ कुतः? ऐकान्नविंशतेः। आङोऽभिविध्यर्थत्वादेकान्न-विंशतिसम्प्रत्ययो विंशतिरेकान्नेति चेत् शीतोष्णयोरेकः। शय्या-निषद्याचर्याणामन्यतम एव भवति। प्रज्ञाऽज्ञानयोर्विरोधादष्टादशप्रसङ्ग इति चेदुच्यते—श्रुतज्ञानापेक्षया प्रज्ञापरीषहः। अवध्याद्यपेक्षयाऽ-ज्ञानपरीषहसहनमिति नास्ति विरोधः। चारित्रप्रतिपत्त्यर्थमाह—

## सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविद्याद्विस्क्ष्मसाम्पराय-यथाख्यातामिति चारित्रम् ॥ १८॥

सामायिकं सर्वसावद्यनिवृत्तिः सार्वकालिकी। नियतकालिकी तु श्रावकाणां शिक्षाव्रतशीलकथनकाल एवोक्ता। प्रमादकताऽनर्थप्रवन्ध-विलोपे सम्यक्प्रतिक्रिया छेदोपस्थापना, विकल्पनिवृत्तिर्वा। प्राणिपीडा-परिहारेण विशिष्टा शुद्धिर्यस्मिश्चारित्रे तत्परिहारविशुद्धिचारित्रम्। स्क्ष्मकषायं स्क्ष्मसाम्परायिकम्। अनादिमोहस्य संसारिणोऽवस्थान्तरे मोहोपशमक्षयकाल एवाल्यातमथाल्यातम्। तदेव यथाल्यातमित्युच्यते यथास्थितात्मस्वभावत्वात्। इतिशब्देन परिसमाप्तिवाचिना निःश्चेयस-कारणपर्यन्तता यथाल्यातस्य गम्यते। तदेतत्पञ्चविधं चारित्रं प्रतिपत्तव्यम्। एवं गुप्त्यादिभिः प्रतिपादितैरास्रवनिरोधः संवरः सिद्ध्यति। तत्र गुप्त्यसमर्थस्य समितिषु वृत्तिस्तासु च वर्तमानस्य धर्मानुप्रेक्षा-परीषहजयाश्चारित्रं च यथासम्भवं विश्वेयम्। धर्मान्तर्भृतः संयम एव चारित्रं नान्यदिति चेत्सत्यं प्रधाननिःश्चयसकारणत्वल्यापनार्थं पुनस्तस्य पृथ्यचचनम्। तपसा संवरो निर्जरा चेत्युक्तम्। तद्विविधम् बाह्य-माभ्यन्तरं च।तत्र बाह्यं विभागतो व्याचष्टे—

### अनशना वमीदर्यवृत्तिपरिसङ्ख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासन-कायक्केशा बाह्यं तपः ॥ १९॥

दृष्ठफलानपेक्षमन्तरङ्गतपःसिद्धश्यर्थमभोजनमनशनम्। तद्वधृतकालमनवधृतकालं च । संयमप्रजागरणाद्यर्थमेव हीनोदरत्वमावमौदर्यम् ।
एकागाररथ्यार्धव्रामादिसङ्कल्पैः कायचेष्टा वृत्तिपरिसङ्क्ष्यानम् । घृतादिरसपरित्यजनं रसपरित्यागः । योषिदाद्यसम्पृक्तं शय्यासनं विविकशय्यासनम् । स्वयंक्रतस्थानमौनातपनादिक्रेशः कायक्रेशः । एते पडिप मेदा बाह्यमस्मदादिकरणग्राह्यं तपः कर्मानर्दहनसमर्थमवबोद्धव्यम् । तथाभ्यन्तरं तपः प्राह्

## प्रायाश्चित्तविनयवैयापृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् ॥ २० ॥

प्तानि प्रायश्चित्तादीन्युत्तरमाभ्यन्तरं तपः स्वयं संवेद्यत्वाद्वाह्यः द्रव्याऽनपेक्षत्वादन्यतीर्थिकाऽगम्यत्वाद्य । तद्भेदप्रतपादनार्थमाह—

## नवचतुर्दशपश्चद्वि भेदं यथाक्रमं प्राग्ध्यानात् ॥ २१ ॥

नवमेदं प्रायश्चित्तं, चतुर्भेदो विनयः, दशभेदं वैयापृत्यं, पञ्चमेदः स्वाध्यायः, द्विभेदो व्युत्सर्ग इति यथाक्षमं यथासङ्ख्येन सम्बन्धोऽवधार-णीयः प्राग्ध्यानादिति वचनात्। तत्र प्रायश्चित्तभेदानाह—

### आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपञ्छेदपरिहारोप-स्थापनाः ॥ २२ ॥

तत्र गुरवे स्वयंकृतवर्तमानप्रमादिनवेदनं निर्देषमालोचनम् । मिथ्यादुष्कृताभिधानाद्यभिव्यक्तप्रातिक्रयमतीतदोषानराकरणं प्रतिक्रमणं। ते एवालोचनप्रतिक्रमणे तदुभयम् । संसक्तोपकरणादिविभाजनं विवेकः। कायोत्सर्गादिकरणं व्युत्सर्गः । अनशनादिलक्षणं तपः । दिवस-

¹ अवसोदरस्य भावः कर्भ वा आवसौदार्यम् . '' अवसोदर्य '' इति सर्वत्र पाठो दृश्यते. ² मेदा—स.

पक्षादिना प्रवज्याहापनं छेदः । पक्षादिविभागेन दूरतः परिवर्जनं परिहारः । पुनर्दीक्षाप्रापणमुपस्थापना । एवं प्रतिक्षातवते चित्तदाढ्यीराधनं छोक-चित्तरक्षनं प्रायश्चित्तं नवभेदं प्रत्येतव्यं । विनयप्रकारानाह

### ज्ञानदर्शनचारित्रोपचाराः॥ २३॥

सम्यग्दर्शनादिगुणेषु तद्वत्सु च नीचैर्वृत्तिर्विनय इत्याख्यायते ।
तेनाधिकृतेनात्राभिसम्बन्धः कियते ज्ञानिवनयो दर्शनिवनयश्चारित्रविनय
उपचारिवनयश्चेति । सबहुमानमोक्षः विज्ञानग्रहणाभ्यासस्मरणादिक्कानविनयः । राङ्कादिदोषविरिहततत्त्वार्थश्रद्धानं दर्शनिवनयः । तत्त्वतश्चारित्रसमाहितचित्तता चारित्रविनयः । प्रत्यक्षेष्वाचार्या देष्वभ्युत्थानाभिगमनाअलिकरणादिरुपचारिवनयः । परोक्षेष्विप कायवाङ्मनोभिरञ्जलिक्यागुणसङ्कीर्तनानुम्मरणादिकं करणीयम् । वैयापृत्यभेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

### आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्षग्लानगणकुलसङ्घसाधुमनोज्ञानाम् ॥ २४ ॥

वैयापृत्यमेतद्वुग्रहाय व्यापृतत्विमिति प्रत्येकं घटनाइश्वामेदम् । तत्राचरित तस्माद्रतानीत्याचार्यः । उपत्य तस्माद्रधीयत १त्युपाध्यायः । महोपवासाद्यनुष्ठायी तपस्वी । शिक्षाशीलः १श्वेकः । रोगादिक्किन्नशरीरो ग्लानः । स्थिवरसन्तितस्थो गणः । दीक्षकाचार्यस्य शिष्यसंस्त्यायः कुलम् । क्राषिमुनियत्यनगारचातुर्वर्णश्रमणनिवहः सङ्घः । साधुश्चिरप्रवितिः । शिष्टसम्मतो विद्वत्ववकृत्वमहाकुलत्वादि भिर्मनोन्नः प्रत्येतव्योऽसंयतसम्यग्हिश्वा । एषां व्याधिपरीषहमिथ्यात्वाद्यपानपाने निरवद्यविधना तत्प्रतीकारो वैयापृत्यम् । बाह्यद्रव्यासम्भवे स्वकायेन वाचा तदानुक्रस्यान्वष्ठानं वा । स्वाध्यायविकल्पप्रतिपादनार्थमाह—

## वाचनाषृच्छनाऽनुत्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशाः॥ २५॥

स्वाध्यायः पञ्चधेति वचनात्तत्र प्रन्थाऽर्थोभयप्रधानं वाचना । संशयविच्छेदाय निश्चितवलाधानाय वा परानुयोगः पृच्छना । निश्चिता-

<sup>1</sup> कामचेष्ट्या द्रव्यान्तरेण वा व्याष्ट्रतस्य मावः कम वा वैयाष्ट्रत्यमिति राजवातिके स्रोकवातिकादिश्रन्थान्तरे च. 2 '' शैक्ष्य'' इति राजवातिकादिश्रन्थान्तरे.

र्थस्य मनसाऽभ्यासोऽनुप्रेक्षा। घोषशुद्धं परिवर्तनमाद्गायः। धर्मकथा-धनुष्ठानं धर्मोपदेशः प्रज्ञातिशयप्रशस्ताध्यवसायाद्यर्थः। शोभनाध्यायः स्वाध्याय इति वचनाददृष्टप्रयोजनापेक्षः स्वाध्यायाभ्यासः कथितो भवति। ब्युत्सर्गः कायकषाययोरित्याह्-

#### बाह्याभ्यन्तरोपध्योः ॥ २६॥

स्वयमात्मनाऽनुपात्तोऽर्थो बाह्योपिधः। उपात्तस्तु क्रोधादिराभ्यन्त-रोपिधः। तयोर्ब्युत्सर्गो द्विविधः। कायत्यागो वा नियतकालोऽनियतकाल-श्चेति। तस्यानेकत्र वचनमनर्थकमनेनैव गतार्थत्वादिति चेन्न-2क्रक्यपेश्व-त्वात्—कस्यचित्कचित्त्यागे शक्तिरिति। व्रतप्रायश्चित्तधमेविकल्पत्वेनाप्य-स्याभिधानं न विरुध्यते। अथ ध्यानप्रतिपादनार्थमाह—

## उत्तमसंहननस्यैकाग्राचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तर्महूर्तात्।।२७॥

उत्तमसंहननं वक्रपेभनाराचसंहननं, वक्रनाराचसंहननं, नाराचसंहननंमिति त्रिविधम्। प्रथमस्य निःश्रेयसहेतुध्यानसाधनत्वात्तदितरयोश्च प्रशस्तध्यानहेतुत्वादुत्तमत्वम् । उत्तमं संहननमस्येत्युत्तमसंहननः । तस्य ध्यानमतुवर्ण्यमानं भवति नाऽन्यस्य, तत्राऽसमर्थत्वादिति ध्यातृनियमः । एकस्मिन्नग्ने प्रधाने वस्तुन्यात्मिनि परत्र वा चिन्तानिरोधो निश्चलता, चिन्तान्तरनिवारणं चैकाग्रचिन्तानिरोधः । स ध्यानमिति ध्येयध्यानस्वरूपनियमः । तथा चानेकत्वाभिधाने प्रधाने वाऽविद्योपकित्यते वस्तुनि ध्यानिवृत्तिः, स्थैर्यानुत्यत्तेरतिप्रसङ्गाद्य । आत्मनैव ध्यानमात्मन्येव चेत्यप्यपास्तं चिन्तायाः स्वार्थविषयतोपपत्तः । सकलचिन्ताऽभावमात्रं चिन्तामात्रं वा ध्यानमिति च दूरीकृतम् । सर्वधाऽप्यभावस्य प्रमाणपुरुषस्वरूपस्य च सकलचिन्ताशृत्यस्य ध्यानत्वे मुक्तावपि उत्तरप्रसङ्गात् । यतोऽसंप्रश्नातो योगो निःश्रेयसहेतुर्येन तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानं वर्ण्यते तदेव निःश्रेयसं तदेव तद्वधानमिति चेद्याहतमिदं सर्वधैकस्वभावस्यात्मनो युगपत्स्वभावद्वयाऽयोगात् । तस्य स्वभावनानात्वे जैनमतसिद्धिः — स्थिर-चिन्तात्मकस्यात्मनो ध्यानत्वेनेष्टत्वात् । ततोऽन्यत्रोपचारेण ध्यानव्यवहा-

<sup>1</sup> व्युत्सर्गस्य—त्यागस्येत्यर्थः. 2 कचित्सावधं, कचिष्करवधं, कचिष्कयतकालं, कचिद-नियतकालं प्रत्याख्यायत श्ल्यथं:. 3 ध्यानत्वप्रसङ्गात्.

रात्। तदुपचारकारणस्याप्यभावे मुक्तत्वसिद्धेः। एकाग्रेण एकमुखेन चिन्ता-नियम एकाग्रचिन्तानिरोध इति वा प्रतिपाद्यितव्यं-अक्षस्त्रादिपरिगणनेन विविधमुखेन चिन्तायाः सर्वथा ध्यानिवृत्त्यर्थम्। क्षणिकाद्येकान्तवादिनां ध्यानाभावो ध्यातृध्येययोरभावे ध्यानाऽनुपपत्तेः। ध्यानाभावश्च सर्वथार्थ-कियाविरोधाज्ञात्यन्तरस्यैव तथाभावसिद्धेः। केषांचिद्दनेकसंवत्सर कालमपि ध्यानमिति मतं तद्य्यान्तर्मृहूर्तादिति वचनान्निराद्यतम्। ततः परं परावृत्तेरध्यानत्वसिद्धिः। संप्रति तद्भेद्दनिर्णयार्थमाह—

### आर्तरौद्रधर्म्यशुक्कानि ॥ २८॥

ऋतं दुःखमर्दनमर्तिर्वा । तत्र भवमार्तम् । रुद्रः क्र्राशयस्तस्य कर्म तत्र भवं वा रौद्रम् । धर्मो व्याख्यातः । धर्मादनपेतं धर्म्यम् । शुचिगुणयोगा-च्छुक्कम् । तदेतचतुर्विधं ध्यानं द्वैविध्यमञ्जते । कुत इति चेत्—प्रशस्ताऽ-प्रशस्तमेदात् । अप्रशस्तमपुण्यास्त्रवकारणत्वात् । कर्मिनिद्दनसामर्थ्या-त्प्रशस्तम् । किं पुनस्तदिति चेदुच्यते—

#### परे मोक्षहेत्॥ २९॥

सामर्थ्यात्पूर्वे संसारहेत् इति गम्यते। परयोरेव धर्म्यगुक्कयोर्विगुद्ध-रूपत्वात्, पूर्वयोरार्तरौद्रयोरप्रशस्तत्वसद्भावात् । तत्र चतुर्भेदस्यार्तस्य प्रथममेदकथनार्थमाह—

आर्तममनोज्ञस्य संप्रयोगे ताब्रिप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ॥ ३०॥

अमनोश्वस्य मनोऽरतिहेतोरर्थस्य सम्यक्त्रयोगे सित तिद्वप्रयोगार्थं स्मृतेश्चिन्तायाः समन्वाहारः पौनःपुन्यमार्तमेकं प्रत्येतव्यम् । द्वितीय-माह—

#### तद्विपरीतं मनोज्ञस्य ॥ ३१ ॥

मनोरितहेतोरर्थस्य सम्यक्त्रयोगेऽसित तत्संत्रयोगाय स्मृतिसम-न्वाहारो द्वितीयमार्तमवसेयम् । तृतीयमाह—

#### वेदनायाश्र ॥ ३२॥

असद्वेद्योदयाद्वेद्यत इति वेदना पीडा प्रकरणादिह प्राह्या। तस्याश्च स्मृतिसमन्वाहारो " बाधते मामियं धिक्" इति पुनश्चिन्तनं यत्तनृतीय-मार्ते विश्वयम्। चतुर्थमाह—

#### निदानं च॥ ३३॥

अनागतभोगाकाक्कणं निदानम् । तद्यार्ते निश्चेयम् । विपरीतं मनो-इस्थेत्यनेनैव गतमेतिद्ति चेत्तन-अन्नासपूर्वविषयत्वान्निदानस्य । न्नास-वियोगे संप्रयोगगोचरत्वात्तस्य स्मृतिसमन्वाहारः । कथं तद्ध्यानमिति चेदेकान्नत्वेन चिन्तान्तरिनरोधकपत्वसद्भावात् । तिर्हे सर्वचिन्ता-प्रवन्धानां ध्यानत्वप्राक्षिरिति चेत्किमिनष्टम् ? स्तोककालस्य चिन्तनस्य स्थिरत्वानुभवात् ध्यानसामान्यलक्षणस्य गिधतुमशक्यत्वात् । तत्स्वा-मिन्नतिपत्त्यर्थमाह—

#### तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् ॥ ३४॥

तदार्तभ्यानं चतुर्विधमेषामिवरतादीनां भवतीति वेदितव्यम् । अन्येषामप्रमत्तादीनां तिविभित्तत्वाभावात् । तत्राऽविरतस्याऽसंयतसम्यग्दष्ट्यन्तस्यार्तं चतुर्विधमिष सम्भवति । देशविरतस्य प्रमत्तसंयतस्य च
निदानवर्जे सम्भवति । निदाने सति सशस्यत्वेन व्रतित्वायोगात् । व्यवहारतो देशविरतस्य चतुर्विधमिष भवति स्वस्पिनदानेनाऽणुव्रतित्वस्याऽविरोधात् । रौद्रं केभ्यः कयोश्च सम्भवतीत्याह—

### हिंसाऽनृतस्तेयविषयंसरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयोः ॥ ३५॥

नन्वस्तु तावद्दविरतस्य हिंसादिभ्यो हेतुभ्यो रौद्रं तस्य सद्भा-षात्, देशिवरतस्य तु कथम् ? तस्य तदभावादिति चेत्—तस्यापि हिंसा-धावेशिद्धित्तादिसंरक्षणतन्त्रत्वाच स्मृतिसमन्वाहारस्यानुवृत्ते सामर्थ्या-देव हिंसादीनां स्मृतिसमन्वाहारो रौद्रं हिंसादिभ्यः प्रादुर्भावात्। धर्म्यप्रतिपादनार्थमाह—

### आज्ञाऽपायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यम् ॥ ३६॥

विचयः परीक्षा । सर्वज्ञाज्ञयाऽत्यन्तपरोक्षार्थावधारणार्थमित्थमेव सर्वज्ञाज्ञासंत्रदाय इति विचारणमाज्ञाविचयः। सर्वज्ञज्ञातार्थसमर्थनं वा देतुसामर्थ्यात् । एवं सन्मार्गापायः स्यादिति चिन्तनमपायविचयः। सन्मार्गापायो नैवमिति वा । कर्मविपाकि चन्तनं विपाकि चित्रः । तत्कारणात्मपरिणामि चन्तनं वा । लोकाकृति चन्तनं संस्थानविचयः । लोकस्वभावावधारणं वा । एवमाक्षादि विचयाय स्मृतिसमन्वाहारो धर्म्यध्यानमवधारणीयम् । तच प्रमत्ताऽप्रमत्तयोः, संयतासंयतस्य असंयतस्य तद्विरोधाद्धर्भध्यानमुपचारेणैव संभवति । धर्म्यानन्तरं शुक्तं चतुःप्रकारं वक्ष्यमाणभेदमपेक्ष्याद्ययोस्तावत्स्वामिप्रतिपत्त्यर्थमाह—

### गुक्के चाचे पूर्वविदः ॥३७॥

वक्ष्यमाणेषु शुक्कध्यानः विकल्पेष्वाचे शुक्कध्याने देशतः कात्स्वर्धतो वा पूर्वश्चतवेदिनो भवतः—श्चतकेविलन इत्यर्थः। चशब्देन धर्म्यमिप पूर्ववेदिनो भवतीति समुचीयते। तत्र शुक्के श्चेण्यारोहिण एव। पूर्वस्य तु धर्म्यमिति व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्ति विभागः। तदुत्तरे कस्येत्याह—

#### परे केवलिनः ॥ ३८॥

सयोगस्य(ऽयोगस्य च समुत्यत्रकेवलज्ञानस्योत्तरे शुक्कध्याने भवतः। कानि पुनश्चत्वारि शुक्कानि येषु पूर्वे पूर्वविदः, परे केवलिनोऽ-वगम्येते ? इत्याह—

### पृथक्तुकत्ववितर्कसूक्ष्मिकयाप्रतिपातिच्युपरत-क्रिया निवृत्तीनि ॥ ३९॥

पृथक्तवितर्केकत्ववितर्कस्क्षमिकयाप्रतिपातिव्युपरतिकया<sup>1</sup>निवृत्तीनि शुक्रानि वक्ष्यमाणलक्षणानि भवन्ति । तेषां प्रतिनियतयोगावलम्बनत्व-प्रतिपादनार्थमाह-

### त्रयेकयोगकाययोगाऽयोगानाम् ॥ ४० ॥

पृथक्विवतर्कादिभिर्यथासङ्ख्यमिक्षसम्बन्धः क्रियते । त्रियोगस्य पृथक्विवर्कम् । तदन्यतमैकयोगस्यैकत्विवर्कम् । काययोगस्य सूक्ष्म- क्रियाप्रतिपाति । <sup>2</sup> अयोगस्य व्युपरतिकयानिवृक्ति भवति । तत्राद्ययोः गुक्रयोर्निश्चयार्थमाह —

<sup>1 &</sup>quot; निर्वर्तीनि '' इति राजवार्त्तिकादौ पाठः.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> **च्युपर**तिक्रयस्य-स्त्

### एकाश्रये सवितर्क'विचारे पूर्वे ॥ ४१॥

एकः पुरुष आश्रयो ययोस्ते एकाश्रये। उमे अप्येते शुक्के परिप्राप्त-श्रुतक्काननिष्ठेन पुरुषेणारभ्येते १त्यर्थः। वितर्कश्च विचारश्च वितर्क-विचारौ। ताभ्यां सह वर्तेते इति सवितर्कविचारे पूर्वे पृथक्वैकत्ववितर्के १त्यर्थः। तत्र यथासङ्ख्यप्रसङ्गेऽनिष्टनिवृत्त्यर्थमिदमुच्यते—

#### अविचारं द्वितीयम् ॥ ४२ ॥

पूर्वयोर्यद्वितीयं तद्विचारं प्रत्येतव्यम् । तदुक्तं भवति—आद्यं स्वितकं स्विचारं च भवति । द्वितीयं स्वितकं प्रविचारं चेति । अथ वितकं विचारयोः कः प्रतिविशेष इत्यत्रोच्यते—

### वितर्कः भुतम् ॥ ४३॥

मतिश्वानविशेषश्चिन्ताख्यो न वितर्कः किं तर्हि तत्पूर्वकं 2 श्वत-शब्दयोजनासहितं वितर्कणमूहनं वितर्क इत्याख्यायते । कोऽयं विचार इत्याह--

### विचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसङ्गान्तः ॥ ४४ ॥

द्रव्यात्पर्यायां पर्यायाच्च द्रव्यायं सङ्गणमर्थसङ्कान्तः। कुतिश्चिच्छुतवचनाच्छन्दान्तरे सङ्क्रमणं व्यञ्जनसङ्कान्तः। कायवर्गणाजनितकायपरिस्पन्दाद्योगान्तरे, स्ववर्गणाजनितपरिस्पन्दाख्याद्योगान्तरात्काययोगे सङ्क्रमणं योगसङ्कान्तः सविचार इत्याख्यायते। विविधचरणस्य
विचारत्वात्तद्देन प्रथमद्युक्कध्यानं पृथक्ववितर्कमुक्तं भवति। द्रव्यपर्याययोः पृथक्वेन मेदेन वितकों विचारश्चास्मिन्निति व्याख्यानात्सविचारं
तदिति संप्रतिपत्तः। उत्तरयोरिष शुक्कध्यानयोरन्वर्थसंद्रत्वं तत एवावसीयते। तत्र ध्याता तत्त्वार्थद्यः कृतगुप्तयादिपरिकर्माऽऽविर्भूतवितर्कसामर्थाः पृथक्वेनार्थव्यञ्जनयोगसङ्क्रमणात्संयतमना मोहप्रकृतीरुपशमयन्
क्षपयन्वा ध्येये द्रव्यपरमाणौ भावपरमाणौ वा पृथक्ववितर्कविचारं ध्यानमारभते। ततः स एव मोहनीयं क्षपियतुमनाः समूलमनन्तगुणविशुद्धि-

<sup>1 &</sup>quot; बीचारे " इति राजवार्त्तिकादौ पाठः. <sup>2</sup>

योगविद्योषमाश्रित्य ज्ञानावरणसहभूतानेकप्रकृतिबन्धं निरुणि । स्थिति-बन्धं च हासयित क्षपयित च। श्रुतज्ञानोपयुक्तात्मा निवृत्तविद्यारः श्लीणमोहोऽविचलितात्मैकत्ववितर्कं ध्यानं प्रतिपद्यते। ततो विध्वस्त-घातिकर्मचतुष्टयस्तीर्थकरोऽन्यो वा केवली तुल्याऽघातिकर्मस्थितिः सर्वे वाङ्मानसयोगं बाद्रकाययोगं च परित्यज्य स्कृमकाययोगः स्कृमिकया-प्रतिपातिध्यानमध्यास्ते । ततः समुच्छिन्नसर्वात्मप्रदेशपरिस्पन्दो निवृत्ताऽशेषयोगः समुच्छिन्नक्रियानिवृत्तिध्यानस्वभावो भवति। ततः सम्पूर्णक्षायिकद्श्रीनन्नानचारित्रः कृतकृत्यो विराजते। तदेवमाभ्यन्तरस्य तपसः परमसंवरकारणत्वात्परमिनर्जराहेतृत्वाच्च तपसा संवरो निर्जरा चेति सम्यक्स्त्रितम्। संप्रति किमेते सम्यग्दण्यादयः समनिर्जराः किं वाऽन्यथेति शङ्कामपनुदन्नाह—

सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्तावियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्त-मोहक्षपकक्षीणमोहाजिनाः क्रमशोऽसङ्ख्येयगुणानिर्जराः ॥ ४५॥

एते दश सम्यग्दष्रवादयः क्रमशोऽसङ्ख्रुवेयगुणनिर्जराः। तद्यथा— भव्यः पञ्चेन्द्रियः संज्ञी पर्याप्तकः पूर्वोक्तकाललब्ध्यादिसहायः परिणाम-विद्युद्धधा वर्धमानः क्रमेणाऽपूर्वकरणादिसोपानपङ्कथा उत्प्रवमानो बहुतर-कर्मनिर्जरो भवति । स पुनः प्रथमसम्यक्तप्राप्तिनिमित्तसिष्ठधाने सित सम्यग्दिष्टभीवन्नसङ्ख्येयगुणनिर्जरो भवति । स एव पुनश्चारित्रमोह-विकल्पाऽप्रत्याख्यानावरणक्षयोपद्यमकारणपरिणामप्राप्तिकाले प्रकर्षयोगात् श्रावको भवति । ततोऽसङ्ख्येयगुणिनर्जरो भवति । स एव पुनः प्रत्याख्यानावरणक्षयोपरामकारणपरिणामिवशुद्धियोगाद्विरतव्यप-देशभाक् ततो सङ्ख्येयगुणनिर्जरो भवति । स एव पुनरनन्तानुबन्धिक्रोध-मानमायालोभवियोजनपरो भवति। तदा परिणामविश् द्विप्रकर्षयोगा-त्ततोऽसङ्ख्येयगुणनिर्जरो भवति । स एव पुनर्दर्शनमोहप्रकृतित्रयतृण-निचयं निर्दिधश्चः परिणामविद्युध्यतिदाययोगाद्दर्शनमोहक्षपकव्यपदेश-भाक् पूर्वीकादसङ्ख्येयगुणनिर्जरो भवति। एवं स क्षायिकसम्यग्दष्टि-र्भृत्वा श्रेण्यारोहणाभिमुखश्चारित्रमोहोपशमं प्रति व्याप्रियमाणो विशुद्धि-प्रकर्षयोगादुपरामकव्यपदेशमनुभवन् पूर्वोक्तादसङ्ख्येयगुणनिर्जरो भवति। एवं स क्षायिकसम्यग्दिष्टर्भूत्वा श्रेण्यारोहणाभिमुखश्चारित्रमोहोपरामं प्रति व्याप्रियमाणो विद्युद्धिप्रकर्षयोगादुपरामकत्र्यपदेशमनुभवन् पूर्वोका-दसङ्ख्येयगुणिनर्जरो भवति । स एव पुनरशेषचारित्रमोहोपशमनिमित्त सिश्चाने सित प्राप्तोपशान्तकषायव्यपदेशः पूर्वोक्तादसङ्ख्येयगुणिनर्जरो भवति । स एव पुनश्चारित्रमोहश्चपणं प्रत्यिभमुखः परिणामविद्युद्ध्या वर्तमानः क्षपकव्यपदेशमनुभवन्पूर्वोक्तादसङ्ख्येयगुणिनर्जरो भवति । स एव स्वा निःशेषचारित्रमोहश्चपणं प्रत्यिभमुखः परिणामविद्युद्ध्या वर्तमानः श्लीणकषायव्यपदेशमनुभवन्पूर्वोक्तादसङ्ख्येयगुणिनर्जरो भवति । स एव द्वितीयशुद्धध्यानानल्येन् रेग्धधातिकर्मानच्यः सन् जिनव्यपदेशमाक् पूर्वोक्तादसङ्ख्येयगुणिनर्जरो भवति । अत्राह सम्यग्दर्शनसिष्ठधानेऽपि यद्यसङ्ख्येयगुणिनर्जरते भवति । अत्राह सम्यग्दर्शनसिष्ठधानेऽपि यद्यसङ्ख्येयगुणिनर्जरत्वात्यरस्परतो न साम्यमेषां, किं तर्दि श्रावकन्वदमी विरतादयो गुणभेदा न निर्गृन्धतामर्हन्तीत्युच्यते । नैतदेवम् । कुतः ? यस्माद्धुणभेदादन्योन्यविशेषेऽपि नैगमादिनयव्यापारात्सर्वेपि हि भवन्ति ।

### पुलाकवकुशकुशीलनिर्ग्रन्थस्नातका निर्म्रन्थाः ॥ ४६॥

उत्तरगुणभावनापेतमनसो व्रतेप्विप कचित्कदाचित्कथिबत्परिपूर्णतामपरिप्राप्नुवन्तोऽविशुद्धतण्डुलसाद्दयात्पुलाका इत्युच्यन्ते । नैर्गृन्थ्यं
प्रति स्थिता अखि ७डतवताः शरीरोपकरणिभूषानुवर्तिनोऽविविकपरिवाराः कर्नुराचरणयुक्ता वकुशाः । वकुशशाब्दः शबलपर्यायवाची ।
कुशीला द्विविधाः—प्रतिसेवनाकुशीलाः कषायकुशीलाश्चेति । तत्र
विविक्तपरिग्रहाः परिपूर्णभूलोत्तरगुणाः कथिबदुत्तरगुणविरोधिनः प्रतिसेवनाकुशीलाः । वशीकृतान्यकषायोदयाः सञ्चलनभावतन्त्राः कषायकुशीलाः । उदकदण्डराजिवदनभिव्यक्तोदयकर्माण अर्ध्व मुद्दतमुद्भिद्धमानकेवलज्ञानदर्शनभाजो निर्ग्रन्थाः । प्रश्लीणधातिकर्माणः केविलिनो
द्विविधाः स्नातकाः । त एते पञ्चापि निर्ग्रन्थाश्चारित्रपरिणामस्य प्रकर्षापकर्षभेदे सत्यपि नैगमसङ्ग्रहादिनयापेक्षया सर्वेपि निर्गृन्था इत्युच्यन्ते ।
तेषां विशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

### संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिङ्गलेश्योपपाद-स्थानविकल्पतः साघ्याः ॥४७॥

त एते पुरुदादयः संयमादिभिरनुयोगैः साध्या व्याख्येयाः। तद्यथा—पुरुक्तवकुराप्रतिसेवनाकुशीला द्वयोः संयमयोः सामाधिक-

च्छेदोपस्थापनयोर्धर्तन्ते । कषायकुशीला द्वयोः परिहारविशुद्धिसूक्ष्म-साम्पराययोः पूर्वयोध्य । निर्प्रन्थकातका एकस्मिन्नेव यथाख्यातसंयमे वर्तन्ते । श्वतं पुलाकवकुराप्रतिसेवनाकुरीला उत्कर्षेणाभिमाक्षरद्श-पूर्वधराः कषायकुशीला निर्प्रन्थाश्चतुर्दशपूर्वधराः। जघन्येन पुलाकस्य श्रुतमाचारवस्तु । वकुशकुशीलनिर्घन्थानामष्टौ प्रवचनमातरः । स्नातका अपगतश्रुताः केवलिनः । प्रतिसेवना —पञ्चानां मूलगुणानां रात्रिभोजनः वर्जनस्य च पराभियोगाद्वलादन्यतमं प्रतिसेवमानः पुलाको भवति । यकुद्यो द्विविधः—उपकरणवकुदाः दारीरवकुदाश्चेति । तत्रोपकरणवकुद्यो बहुविशेषयुक्तोपकरणकाङ्की । शरीरसंस्कारसेवी शरीरवकुशः । प्रति-सेवनाकुशीलो मूलगुणानिवरोधयप्रुत्तरगुणेषु कांचिद्धिराधनां प्रति-सेवते । कपायकुशीलनिर्श्रन्थस्नातकानां प्रतिसेवना नास्ति । दोषसेवा प्रतिसेवनोच्यते । 1 तीर्थमिति सर्वे सर्वेषां तीर्थकराणां तीर्थेषु भवन्ति । लिङ्गं द्विविधम् – द्रव्यलिङ्गं भावलिङ्गं चेति । भावलिङ्गं प्रतीत्य पश्चापि लिङ्गिनो भवन्ति सम्यग्दर्शनादेः परिणामस्य सङ्गावात् । द्रव्यलिङ्गं प्रतीत्य भाज्याः केषाञ्चित्कचित्कदाचित्कुतश्चित्कथञ्चित्प्रावरणसङ्गावात् । लेइयाः पुलाकस्योत्तरास्तिस्रः। वकुदाप्रतिसेवनाकुद्यीलयोः षडपि कचित्कदाचि-त्कुतश्चित्कथंचित्सम्भवन्ति तेषां कदाचित्तपोमदाद्यावेशवशादशुभलेश्या-प्रादुर्भावसद्भावात्। तदा च तेषामुपचारत एव यतित्वम्। उपचारिनमिसं तु द्रव्यलिङ्गसद्भावः। कषायकुशीलस्य परिहारविशुद्धेरुत्तराश्चतस्रः। सूक्ष्म-साम्परायस्य निर्प्रन्थस्नातकयोश्च शुक्कैव केवला । अयोगास्त्वलेक्याः। उपपादः-पुलाकस्योत्कृष्ट उपपाद उत्कृष्टस्थितिपु देवेषु सहस्रारे । वकुदा-प्रतिसेवनाकुशीलयोर्द्वाविंशतिसागरोपमस्थितिष्वारणाच्युतकस्पयोः कषायकुशीलनिर्श्रन्थयोस्त्रयस्त्रिशत्सागरोपमस्थितिषु सर्वोर्थसिद्धौ । सर्वे-षामपि जद्यन्य उपपादः सौधर्मकल्पे द्विसागरोपमिस्थितिषु । स्नातकस्य निर्वाणमेवेति निश्चयः। स्थानं असङ्ख्येयानि संयमस्थानानि कपाय-निमित्तानि भवन्ति । तत्र सर्वज्ञघन्यानि लब्धिस्थानानि पुलाककपाय-कुशीलयोः। तौ युगपदसङ्ख्येयानि स्थानानि गच्छतः। ततः पुलाको

<sup>1 &</sup>quot; तीर्थमिति सर्वेषां तीर्थकरणात्तीर्थेषु भवन्ति '' इति मुद्रितराजवात्तिकपुरतके (?).

ब्युच्छिद्यते । 1"कषायकुशीलस्ततोऽसङ्ख्येयानीष्टस्थानानि गच्छत्ये-काकी"। ततः कषायकुशीलप्रतिसेवनाकुशीलवकुशा युगपदसङ्ख्येयान् नीष्टस्थानानि गच्छन्ति । ततो वकुशो व्युच्छिद्यते । ततोप्यसङ्ख्येयानि स्थानानि गत्वा प्रतिसेवनाकुशीलो व्युच्छिद्यते । ततोप्यसङ्ख्येयानि स्थानानि गत्वा कषायकुशीलो व्युच्छिद्यते । तत अर्ध्वमकषायस्थानानि निर्प्रन्थः प्रतिपद्यते । सोप्यसङ्ख्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छिद्यते । अत अर्थ्वमेकं स्थानं गत्वा दस्नातको निर्वाणं प्राप्नोतीत्येषां संयमल्यां स्वन्तराष्ट्राणा भवति ॥

शश्यक्तरिक्तरसतारिक्तरलतरलतलमुक्ताफलहारस्फारतारानिकुरुम्बिम्बिनर्मलारपरमोदार-शरीरशुद्धध्यानानलोञ्चलज्वालाज्वलितधनधातीन्धनसङ्घातसकलियमलकेवलालोकित-सकल्लोकालोकस्वभावश्रीमत्परमेश्वरिजनपतिमतिचदिचित्स्वभावाभि-धानसाधितस्वभावपरमाराध्यतममहासैद्धान्तः श्रीजिनचन्द्र-भट्टारकस्तिच्छ्रध्यपण्डितश्रीभास्करनन्दिविरचित-महाशास्तत्त्वार्थवृत्तौ सुखबोधायां नवमोऽध्यायस्समाप्तः॥

<sup>1</sup> नायमस्ति पाठो मुद्रितराजवात्तिकपुस्तके. 2 स्नातं वेदसमाप्ताविति स्वाधिके निष्य-कोऽयं शब्दः.

#### अथ दञ्चमोऽच्यायः

संवरानन्तरं निर्जरामोक्षी वक्तव्यौ । तयौश्च परमकारणं केवलक्षान-मिति तदुत्पत्तिहेतृन्निर्दिशन्नाह—

# मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शना राणान्तरायक्षयाच केवलम् ॥ १ ॥

वृत्त्यकरणं क्रमेण क्षयक्षापनार्थम् । मोहक्षयानन्तरं क्षानावरणादि-क्षयात्केवलमाविभवतीति निश्चयः । केवलहेतुश्च <sup>1</sup>तत्क्षयः प्रणिधान-विशेषात्सम्भाव्यते । कुतः कीदशश्च मोक्ष इत्याह –

#### बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्तकर्मविप्रमोक्षो <sup>2</sup> मोक्षः ॥ २ ॥

सकलकर्मणां विशेषेणात्यन्तिकमोक्षणमातमनः कृत्स्वकर्मविप्रमोक्षः। स एव मोक्षो नाभावमात्रमचैतन्यमिकि श्चित्करम्। चैतन्यं वा स्वरूपलाभस्यैकस्वातन्त्रचलक्षणस्य मोक्षत्वेन प्रसिद्धः। पुरुषस्वरूपस्य चानन्तबानादितया प्रमाणगोचरत्वान्यथानुपपत्तः। कृत्स्वकर्मविप्रमोक्ष इति
वचनसामर्थ्यादेकदेशकर्मसङ्ख्यो निर्जरा लक्ष्यते। ततस्तल्लक्षणसूत्रं न
पृथक्कृतम्। स चेदशो मोक्षः सित संवरे बन्धस्य हेत्वभावादनागतस्य
सश्चितस्य च निर्जरणाद्भवतिति बन्धहेत्वभाविनर्जराभ्यामिति हेत् निर्देश
उपपद्यते। तद्नयतमापाये तद्घटनादानुरदोषबन्धविप्रमोक्षवदिति
सुनिश्चितं नः। केषां च विप्रमोक्षो मोक्ष इत्याह—

#### औपशामिकादिभव्यत्वानां च ॥ ३॥

किम् १ मोक्ष इत्यनुवर्तते । भन्यत्वग्रहणमन्यपारिणामिकभावानिवृ-स्यर्थम् । तेन पारिणामिकेषु मध्ये भन्यत्वस्य पारिणामिकस्य औपशमिका-दीनां च भावानामभावात् मोक्षो भवतीत्यवगम्यते । क्षायिकसम्यकादी-नामपि विश्रमोक्षो मोक्ष इत्यतिष्रसङ्गनिवृत्त्यर्थमाह—

श्रद:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> केवलकानावरणक्षय:. <sup>2</sup> मोक्ष असन इत्वस्य धातोमोंक्षणं मोक्ष इति भावसाधनोऽयं

## अन्यत्र केवलसम्यक्तुज्ञानदर्शनसिद्धत्वेम्यः ॥ ४॥

वर्जनार्थाऽन्यशब्दापेश्वया पश्चमीनिर्देशः । केवलसम्यक्तकान-दर्शनसिद्धत्वेभ्योऽन्यस्मिश्चयं विधिरिति यदि चत्वार एवावशिष्यन्ते तर्श्चनन्तवीर्यादीनां निवृत्तिः प्राप्नोतीति चेश्वेष दोषः—ज्ञानदर्शनाविना-भावित्वादनन्तवीर्यादीनामवसेयम् । अनन्तवीर्यहीनस्याऽनन्तार्थाऽवबोध-त्वस्याभावात् , ज्ञानमयत्वाच सुखस्येति । अनाकारत्वान्मुक्तानामभाव इति चेत्तनाऽतीतशरीराकारत्वात् । स्यान्मतं ते—यदि शरीरानुविधायी जीवस्तर्हि तदभावात्स्वाभाविकलोकाकश्चपदेशपरिणामत्वात्तावद्विसर्पणं प्राप्नोतीति । नैष दोषः । कुत इति चेत्-कारणाभावादिति व्यहे—नाम कर्मसम्बन्धो हि संहरणविसर्पणकारणम् । तदभावात्युनः संहरणविसर्पणाभावः । यदि कारणाभावाश्च संहरणविसर्पणं तर्हि गमनकारणा-भावादृर्ध्वं गमनमप्राप्नोति । अधिस्तर्यग्गमनाभाववत् । ततो यत्रैव मुक्तस्तत्रैवावितष्ठेतेत्यत्रोच्यते—

### तदनन्तरमूर्घ्यं गच्छत्यालोकान्तात्।। ५॥

तस्य मोक्षस्याऽनन्तरमूर्ध्वं गच्छित नान्यथा तिष्ठति – आलोका-न्ताम परतोऽप्यभिविधावाङोऽभिधानात्। कुतो हेतोरित्याह —

#### पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद्धन्धच्छेदात्त्रयागतिपरिणामाच ॥ ६ ॥

आह—हेत्वर्थः स पुष्कलोऽपि दृष्टान्तमन्तरेणाभिष्रेतार्थसाधनाय नालमित्यत्रोच्यते—

#### आविद्धकुलालचक्रवद्यपगतलेपालाबुवदेरण्ड-बीजवदग्निशिखावब ॥ ७॥

तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छित मोक्षपृथिन्यां म्वगमनध्यानाभ्यासवशा-त्कु भकारकरताद्वितचक्रभ्रमणवदासंस्कारक्षयात्। तथा मृह्णेपतुम्बकस्य

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सगमन-स्त.

पानीये लेपापाये उपर्यवस्थानवत् ; धर्मतप्तैरण्डफलकोशाभावे बीज-स्योऽर्ध्वगमनवत् ; निर्वातप्रदेशे प्रदीपशिखाया ऊर्ध्वगमनवदिति यथासङ्ख्यं हेतुदृष्टान्तानामभिसम्बन्धो योजनीयः। आलोकान्तादित्यत्र हेतुमाह—

## धर्मास्तिकायाभावात् ॥ ८॥

गत्युपत्रहकारणभूतो धर्मास्तिकायो नोपर्यस्तीत्यलोके गमना-भावः। <sup>1</sup> तदभावे च लोकालोकविभागाभावः प्रसज्यते। भाहामी परिनिर्वृता गतिजात्यादिमेदकारणाभावादतीतमेदव्यवहारा एवेति चेत्तक—कथश्चिद्भेदस्य सद्भावात्। तदेवाह—

## क्षेत्रकालगतिलिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञानावगाह-नान्तरसङ्ख्याल्पबहुत्वतः साध्याः ॥ ९ ॥

क्षेत्रादिभिद्वाद्द्वाभिरनुयोगैः सिद्धाः साध्या विकल्या रत्यर्थः प्रत्युत्पन्नभूतानुप्रहतन्त्रनयद्वयः विवक्षावद्यात्। तद्यथा-क्षेत्रेण तावत्कस्मिन् क्षेत्रे सिध्यन्ति ? प्रत्युत्पन्नप्राहिनयापेक्षया सिद्धिक्षेत्रे स्वप्रदेशे आकाश-प्रदेशे वा सिद्धिभवति । भूतप्राहिनयापेक्षया जन्म प्रति पञ्चद्वशसु कर्म-भूमिषु । संहरणं प्रति मानुषक्षेत्रे सिद्धः । ऋजुस्त्रशब्दमेदाश्च त्रयः प्रत्युत्पन्नविषयग्राहिणः । शेषा नया उभयभावविषयाः॥

कालेन—किस्मन्काले सिद्धिः ? प्रत्युत्पन्ननयापेक्षया एकसमये सिध्यन् सिद्धो भवति । भूतप्रक्षापननयापेक्षया जन्मतोऽविशेषेणोत्सर्षि-ण्यवसर्पिण्योर्जातः सिध्यति । विशेषेणावसर्पिण्यां सुषमदुःषमाया अन्त्ये भागे दुःषमसुषमायां च जातः सिध्यति । दुःषमसुषमायां जातः दुःषमायां सिध्यति । न तु दुःषमायां जातो दुःषमायां सिध्यति । अन्यदा नैव सिध्यति । संहरणतः सर्वस्मिन्काले उत्सर्पिण्यामवसर्पिण्यां च सिध्यति ॥

गत्या—कस्यां गतौ सिद्धिः ? अनन्तरगतौ मनुष्यगतौ सिद्धिः । एकान्तरगतौ चतस्रषु गतिषु जातः सिध्यति ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> धर्मारितकायाभावे,

लिक्नेन-वर्तमाननयापेक्षायामवेदत्वेन सिद्धिः। अतीतगोचरनया-पेक्षायामविशेषेण त्रिवेदेभ्यः सिद्धिर्भावं प्रति न द्रव्यं प्रति। द्रव्या-पेक्षया पुल्लिक्नेनेव सिद्धिः। अथवा प्रत्युत्पन्ननयापेक्षया निर्प्रन्थलिक्नेन सिद्धिः। भूतनयादेशेन तु भजनीयम्॥

तीर्थेन—तीर्थसिद्धिद्वेघा—तीर्थकरत्वेनतरत्वेन च। केचित्तीर्थकर-त्वेन सिद्धाः। अपरे त्वन्यथा सिद्धाः। इतरे द्विविधाः—सित तीर्थकरे सिद्धा असित चेति॥

चारित्रेण केन सिध्यन्ति ? अव्यपदेशेनैकेन चतुःपञ्चविकस्पचारिनेत्रेण वा सिद्धिः । प्रत्युत्पन्नावलेहिनयवशान्न चारित्रेण नाप्यचारित्रेण सिद्धिः किन्तु व्यपदेशविरहितेन भावेन सिद्धिः । भूतपूर्वगितद्वेधा—अनन्तरव्यवहितमेदात् । आनन्तर्येण यथाख्यातचारित्रेण सिध्यति । व्यवधानेन तु चतुर्भिः पञ्चभिर्वा । चतुर्भिस्तावत्सामायिकच्छेदोप-स्थापनास्क्ष्मसाम्पराययथाख्यातचारित्रेः । पञ्चभिस्तैरेव परिहारविशुद्धि-चारित्राधिकैः ॥

किमपि मेघपटलादिकं माटकूटाद्याकारं क्षणदृष्टप्रणष्टमेकं प्रतीत्य परोपदेशमन्तरेण स्वशक्तचेव कामभोगादिभ्यो यो विरक्तबुद्धिर्जायते स प्रत्येकबुद्ध इत्याख्यायते। यः पुनः कामभोगाद्यासक्तचित्तः परेण बोधितः सन् कामभोगादिभ्यो विरतो भवति स बोधितबुद्ध इत्याख्यामास्कन्दति। प्रत्येकबुद्धसिद्धा बोधितबुद्धसिद्धाश्च वेदितव्याः॥

कानेनैकेन द्वित्रचतुर्भिश्च क्षानिवशेषैः सिद्धिः। प्रत्युत्पन्नग्राहिनय-निरूपणया केवलक्षानेनैकेन सिद्धिभवति। भूतपूर्वगत्या द्वाभ्यां त्रिभि-श्चतुर्भिश्च क्षानिवशेषैः सिद्धिभवति। द्वाभ्यां प्रकृष्टमितश्चुतक्षानाभ्यां त्रिभिर्मतिश्चताविधक्षानैर्मतिश्चतमनःपर्ययक्षानैर्वा चतुर्भिर्मतिश्चताविध-मनःपर्ययक्षानैः सिद्धिभवति॥

अवगाहनं द्विविधमुत्कृष्टज्ञघन्यमेदात् । आत्मप्रदेशव्यापित्वमव-गाहनम्। तत्रोत्कृष्टं पञ्चधनुःशतानि पञ्चविशत्युत्तराणि। जघन्यमर्ध-चतुर्थारत्वयो देशोनाः। मध्ये विकल्पो क्षेयः। एतस्मिश्ववगाहे भूत-प्रक्षापननयापेक्षया सिध्यन्ति। प्रत्युत्पन्नभावप्रक्षापनेन त्वेतस्मिश्रेवाव-गाहे देशोने सिध्यन्ति॥

किमन्तरं सिध्यताम् ? अनन्तरं सिध्यन्ति सान्तरं च । तत्रानन्त-र्येण जघन्येन द्वौ समयौ। उत्कर्षेणाष्टौ समयाः। अन्तरं—सिध्यतां सिद्धिविरहितः कालोन्तरम् । तज्जघन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण षण्मासाः प्रत्येतव्याः ॥

सङ्ख्या द्विधा—जघन्योत्रृष्टभेदात् । तत्र जघन्येनैकः सिध्यति । ¹ उत्कर्षेणाष्टोत्तरशतसङ्ख्याः सिध्यन्ति ॥

क्षेत्रादिभेदभिन्नानां परस्परतः सङ्ख्याविशेषोऽल्पबहुत्वमित्युच्यते । तद्यथा—प्रत्युत्पन्ननयापेक्षया सिद्धिक्षेत्रे सिघ्यन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् । भूतपूर्वनयापेक्षया तु चिन्त्यते ॥

क्षेत्रसिद्धा द्विधा—जन्मतः संहरणतश्च। तत्राल्पे संहरणसिद्धाः।
तेभ्यो जन्मसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः। संहरणं द्विविधं—स्वकृतं परकृतं
च। तत्र देवकर्मणा चारणविद्याधरैश्च चौर्यनीतानां यत्संहरणं तत्परकृतम्। स्वकृतं तु तेपामेव चारणविद्याधराणां स्वयं क्षेत्रान्तरेषु गच्छतां
संहरणं भवति॥

क्षेत्राणां विभागः—कर्मभूमिरकर्मभूमिः समुद्रो द्वीप ऊर्ध्वमधिस्तर्यक्चेति। तत्र सर्वस्तोका ऊर्ध्वलोकसिद्धाः । तेभ्योऽधोलोकसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः। ततोऽपि तिर्यग्लोकसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः। सर्वस्तोकाः समुद्रसिद्धाः। ततो द्वीपसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः। पवं तावद्विशेषेणोक्तम्। विशेषेण त्विद्मुच्यते—सर्वस्तोका लवणोदसिद्धाः। ततः कालोद्सिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः। जम्बूद्वीपसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः। ततो धातकीखण्डसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः। ततोऽपि पुष्करद्वीपाधिसद्धाः सङ्ख्येयगुणाः॥

कालविभागिस्त्रविधः, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, अनुत्सर्पिण्यनव-सर्पिणी चेति । सर्वस्तोका उत्सर्पिणीसिद्धाः । ततोऽवसर्पिणीसिद्धाः विशेषाधिकाः । ततोऽनुत्सर्पिण्यनवसर्पिणीसिद्धाः सङ्क्ष्येयगुणाः । प्रत्युत्पन्ननयापेक्षया एकसमये सिध्यन्तीति नास्त्यस्पबहुत्वम् ॥

गति प्रति प्रत्युत्पन्नभावप्रश्वापननयस्य सिद्धिगतौ सिध्यन्तीति नास्त्यल्पवहुत्वम् । भृतविषयनयापेक्षया चानन्तरगतौ मनुष्यगतौ च सिध्यन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम् । एकान्तरगतौ त्वल्पबहुत्वमस्ति । सर्वतः स्तोका स्तिर्यग्योन्यनन्तरगतिसिद्धाः । ततो मनुष्ययोन्यनन्तरगतिसिद्धाः

<sup>1</sup> इयमेव सङ्ख्या प्रदक्षिता श्लोकवात्तिके सर्वार्थसिखौ च, राजवात्तिके दु ' उत्कर्षणाष्टशत ''
मित्युद्धेखोऽस्ति । स च ठेखकहस्तस्खळनेनेति भाति.

सङ्ख्येयगुणाः । ततोऽपि सङ्ख्येयगुणा नरकयोन्यनन्तरगतिसिद्धाः। ततः सङ्ख्येयगुणा देवयोन्यनन्तरगतिसिद्धाः इति ॥

वेदानुयोगे -- प्रत्युत्पन्ननयाश्रयणे अवेदाः सिध्यन्तीति नास्त्यस्प बहुत्वम् । भूतविषयनयाश्रयणे तु सर्वतः स्तोका नपुंसकवेदसिद्धाः । ततः स्रीवेदसिद्धाः सङ्क्षयेयगुणाः । ततोऽपि पुंवेदसिद्धाः सङ्क्षयेयगुणाः ॥

तीर्थानुयोगे—तीर्थकरसिद्धा अल्पाः। तत इतरे सिद्धाः सङ्गर्थयगुणाः॥

चारित्रानुयोगे—प्रत्युत्पन्ननयापेश्वयाऽव्यपदेशेन सिध्यन्तीति नास्त्य-स्पबहुत्वम् । भूतविषयनयाश्रयणे चानन्तरचारित्रपरिप्रहे यथाख्यात-चारित्राः सर्वे सिध्यन्तीति नास्त्यस्पबहुत्वम् । व्यवधाने च पञ्चचारित्र-सिद्धा अस्पे । तेभ्यश्चतुश्चारित्रसिद्धाः सङ्कृषेयगुणाः ॥

प्रत्येकबुद्धबोधितबुद्धानुयोगे- अब्पे प्रत्येकबुद्धाः । ततो बोधित-बुद्धाः सङ्ख्येयगुणाः ॥

श्वानानुयोगे—प्रत्युत्पन्नभावप्रशापनस्य केवलज्ञानी सिध्यतीति नास्त्यस्पवहुत्वम् । पूर्वभावप्रज्ञापनस्य तु सर्वस्तोका द्विश्वानसिद्धाः । तेभ्यश्चतुर्ज्ञानसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः । तेभ्योऽपि त्रिज्ञानसिद्धाः सङ्ख्येय-गुणाः । एवं तावद्विशेषेणोक्तम् । विशेषेण चोच्यते—सर्वस्तोका मित-श्वतमनःपर्ययञ्चानसिद्धाः । ततो मितश्चतञ्चानसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः । ततोऽपि मितश्चताविधमनःपर्ययज्ञानसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः । तेभ्यो मित-श्वताविधज्ञानसिद्धाः सङ्ख्येयगुणा इति ॥

अवगाहनानुयोगे—सर्वस्तोका जघन्यावगाहनसिद्धाः । तेभ्य उत्कृष्टावगाहनसिद्धाः सङ्क्षयेयगुणाः । ततो यवमध्यसिद्धाः सङ्क्षयेयगुणाः । अधस्ताचवमध्यसिद्धाः सङ्क्षयेयगुणाः । तत उपरि यवमध्यसिद्धा विशे-षाधिकाः ॥

अनन्तरानुयोगे — सर्वस्तोका अष्टसमयानन्तरसिद्धाः । ततः सप्तः समयानन्तरसिद्धाः सङ्क्ष्येयगुणाः । एवमाद्विसमयानन्तरसिद्धभ्यः। एवं तावदनन्तरेषुक्तम् । सान्तरेष्वप्युच्यते — सर्वस्तोकाः षण्मासान्तर-सिद्धाः। तभ्य एकसमयान्तरसिद्धाः सङ्क्ष्येयगुणाः। तभ्यो यवमध्यान्तर-सिद्धाः सङ्क्षयेयगुणाः। ततोऽधस्ताचवमध्यान्तरसिद्धाः सङ्क्षयेयगुणाः। तेभ्योप्युपरि यवमध्यान्तरसिद्धाः विशेषाधिकाः॥

सङ्ख्यानुयोगे—सर्वस्तोका अष्टोत्तरशतसिद्धाः। सप्तोत्तरसिद्धादय आपश्चाशित्सद्धभ्योऽनन्तगुणाः। एकान्नपञ्चाशित्सद्धादयं आपश्चविंशति-सिद्धभ्योऽसङ्ख्येयगुणाः। चतुर्विंशतिसिद्धादयं आएकसिद्धभ्यः सङ्ख्येय-गुणाः। तदेवं व्याख्यातजीवादितस्वार्थविषयं श्रद्धानं ज्ञानं तत्पूर्वकं चारित्रमिति स्थितम्। एतत्सम्यग्दर्शनादीनि मोक्षमार्गो नान्यः। तत्प्रणेता सर्वज्ञो वीतरागश्च वन्ध इति॥

इति यः सुखबोधाख्यां वृत्तिं तत्त्वार्थसिक्किनीम्।
पदसहस्रां सहस्रोनां विन्द्यात्स मोक्षमार्गवित् ॥
यदत्र स्विति किञ्चिच्छाद्यस्थ्यादर्थशब्दयोः।
तिद्वचार्येव घीमन्तः शोधयन्तु विमत्सराः॥
नो निष्ठीवेन्न शेते वदित च न परं ह्येहि याद्यीति यातु
नो कण्ड्रयेत गात्रं वजित न निश्चि नोद्धष्टयेद्वा न दत्ते॥
नावष्टभ्राति किञ्चिषुणनिधिरिति यो बद्धपर्यङ्कयोगः
कृत्वा सन्नधासमन्ते शुभगतिरभवत्सर्वसाधुः स पूज्यः॥
तस्यासीत्सुविशुद्धदृष्टिविभवः सिद्धान्तपारं गतः
शिष्यः श्रीजिनचन्द्रनामकितिश्चारित्रभूषान्वितः।
शिष्यः श्रीजिनचन्द्रनामकितश्चारित्रभूषान्वितः।
शिष्यो भास्करनिन्द्रनामिववुधस्तस्याभवत्तत्वित्
तेनाकारि सुखादिबोधविषया तत्त्वार्थवृत्तिः स्फुटम्॥

श्रश्यक्तरिनकरसतारिनस्तळतरळतळमुक्ताफळहारस्पारतारानिकुरुम्बिनमिळतरपरमोदारशरीरशुद्धध्यानानळोळ्यळळ्याळाळ्यिळतघनघातीन्धनसङ्गातसकळिवमळकेवळाळोकितसकळ्ळोकाळोकस्वभावश्रीमत्परमेश्वरिजनपतिमतिवततमितिचिदचित्स्वभावाभिधानसाधितस्वभावपरमाराध्यतममहासद्धान्तः श्रीजिनचन्द्रभद्वारकस्तच्छिष्यपण्डितश्रीभास्करनिद्विरचितमहाशास्रतन्त्वार्थवृत्तौ सुखबोधायां
दशमोऽध्यायस्समाप्तः
॥ समासोऽयं ग्रन्थः॥

#### परिश्चिष्टम्--१.

#### \* तस्वार्थाधिगमसूत्राणि

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १॥ तस्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥२॥ तक्किसर्गाद्विगमाद्वा ॥३॥ जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्त्रत्वम् ॥ ४॥ नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तव्ययासः ॥ ५॥ प्रमाणनयैरिषमाः ॥ ६॥ निर्देश-स्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः 11 0 11 सत्तक्कयाक्षेत्रस्पर्शनकालान्तर-भावास्पबहुरवैश्व ॥ ८॥ मतिश्रुताविधमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम् ॥ ९॥ तत् प्रमाणे ॥ १० ॥ आये परोक्षम् ॥ ११ ॥ प्रत्यक्षमन्यत् ॥ १२ ॥ मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ता मिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् ॥ १३ ॥ तदिनिद्रयानिन्द्रियनिमित्तम् ॥ १४ ॥ अवप्रहे-हावायभारणाः ।। १५ ।। बहुबहुविभक्षिप्रानिःसृतानुक्तभ्रवाणां सेतराणाम् ।। १६ ।। अर्थस्य ॥ १७ ॥ व्यञ्जनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥ न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् ॥ १९ ॥ श्रुतं मतिपूर्वं अनेकद्वादशभेदम् ॥ २० ॥ 1 भवप्रत्ययोऽविषदेवनारकाणाम् ॥ २१ ॥ क्षयो-पशमनिमित्तः षड्रिकस्पः शेषाणाम् ॥ २२ ॥ ऋजुविपुरुमती मनःपर्ययः ॥ २३ ॥ विद्युद्ध्यप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥ २४ ॥ विद्युद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽविधमनः-पर्यययोः ॥ २५॥ 2 मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रन्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥ २६॥ रूपिष्ववधेः ॥ २७ ॥ तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य ॥ २८ ॥ सर्वद्रम्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ २९ ॥ एकादीनि माज्यानि युगपदेकस्मिनाचतुर्भ्यः ॥ ३० ॥ मतिश्रुतावधयो विपर्ययक्ष ॥३१॥ सद्सतोरविशेषाचदच्छोपलब्धेरून्मत्तवत् ॥ ३२॥ अ नैगमसङ्गहच्यवहारर्जुसृत्रशब्द-सममिरूदैवंभूता नयाः ॥ ३३ ॥

> ज्ञानदर्शनयोस्तत्वं नयानां चैव लक्षणम् । ज्ञानस्य च प्रमाणस्वमध्यायेऽस्मिकस्पितम् ॥

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥

<sup>\*</sup> सेताम्बरजेनाञ्चायानुसारेण ये च खलु पाठमेदाः परिदृश्यन्ते तेत्राऽऽदशमाध्यायमितो दशियण्यन्ते । तथा हि—1" द्विविधोऽविधः ॥ २१ ॥ अवप्रत्ययो नारकदेवानाम् ॥ २२ ॥ ययोक्तिनिमित्तः बह्विकस्यः शेवाणाम् ॥ २३ ॥ " इत्यस्ति स्त्रक्रमः. 2 मतिश्रुतयोनिबन्धः सर्वद्रव्येष्यसर्वपर्यायेषु. 3 नेगमसङ्ख्यवद्दार्जुस्त्रशस्दा नयाः ॥ ३४ ॥ आधशस्दी दिविभेदौ ॥ ३५ ॥

भीपश्मिकक्षायिकी भावी मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमीव्यकपारिणामिकी च ॥ १॥ द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिमेदा वयाक्रमम् ॥ २॥ सम्यक्तुवारित्रे ॥ ३॥ ज्ञान-द्रशनदानलामभोगोपभोगवीर्याणि च ॥ ४॥ 1 ज्ञानाज्ञानद्रशनल्ब्धयसतुस्त्रित्रपञ्च-मेदाः सम्यक्तुचारित्रसंयमासंयमा ॥ ५॥ 2 गतिकपायिक्रमिथ्यादर्भनाऽज्ञानाऽसं-यताऽसिद्धलेश्यामतुमतुष्वधेकैकैकेषक्सेदाः ॥ ६ ॥ <sup>8</sup> जीवभन्याऽभन्यत्वानि च ॥७॥ उपयोगो कक्षणम् ॥८॥ स द्विविघोऽष्टचतुर्मेदः ॥९॥ संसारिणो मुकाश्र ॥ १०॥ समनस्काऽमनस्काः ॥ ११॥ संसारिणससस्यावराः ॥ १२॥ 4 पृथिन्य-**सेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३॥ द्वीन्द्रियाद्यश्वसाः ॥ १४॥ पश्चेन्द्रियाणि** ॥ १५॥ द्विविधानि ॥ १६॥ निर्वृत्युपकरणे द्रम्बेन्द्रियम् ॥ १७॥ स्टब्युपयोगौ भावेन्द्रियम् ॥ १८॥ <sup>5</sup> स्पर्शनरसन्द्राणच्युःश्रोत्राणि ॥ १९॥ <sup>6</sup> स्पर्शरसगन्ध-वर्णशब्दास्तदर्थाः ॥ २० ॥ अतमनिन्द्रियस्य ॥ २१ ॥ <sup>7</sup> वनस्पत्यन्तानामेकम् ॥ २२ ॥ किमिपिपीलिकाञ्चमरमनुष्यादीनामेकैकबृद्धानि ॥२३॥ संज्ञिनः समनस्काः ॥२४॥ विमद्द-गती कर्मयोगः ॥ २५ ॥ अनुश्रेणि गतिः ॥ २६ ॥ अविप्रद्वा जीवस्य ॥ २७ ॥ विप्रद्वती च संसारिणः प्राक्चतुर्भ्यः ॥ २८ ॥ <sup>8</sup> एकसमयाऽविप्रहा ॥ २९ ॥ <sup>9</sup> एकं द्वौ त्रीन्वाऽनाहा-रकः ॥ ३० ॥ 10 सम्मूर्छनगर्भोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥ सचित्तशीतसंदृताः सेतरा मिश्रा-वैकशस्तयोनयः॥ ३२ ॥ 11 जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः ॥३३॥ 12 देवनारकाणासुपपादः ॥ ३४ ॥ शेषाणां सम्मूर्छनम् ॥ ३५ ॥ 13 औदारिकवैक्रियकाद्दारकतैजसकार्मणानि शरी-राणि ॥ ३६ ॥ परं परं सूक्ष्मम् ॥३७॥ प्रदेशतोऽसञ्ज्योबगुणं प्राक्तेजसात्॥ ३८ ॥ अन-म्तगुणे परे ॥ ३९॥ अप्रतिवाते ॥ ४०॥ अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१॥ सर्वस्य ॥ ४२॥ 14 तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिशाचतुर्भ्यः ॥ ४३ ॥ निरूपमोगमन्त्यम् ॥ ४४ ॥

<sup>1</sup> ज्ञानाज्ञानदर्शनदानादिल्ज्ययश्चतुस्तित्रिपश्चमेदा यथाक्रमं सम्यक्त्वारित्तसंयमाऽसंय-माश्च ॥ ५ ॥ 2 गतिकषायिलक्विमिथ्यादर्शनाऽज्ञानाऽसंयताऽसिद्धत्वलेश्याश्चतुश्चतुश्चतुश्चतेकेकेकेकषड्-मेदाः ॥ ६ ॥ 3 जीवमन्याऽभन्यत्वादीनि च ॥ ७ ॥ 4 पृथिन्यम्युवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥ तेजोवायू द्दीन्द्रियादयश्च ससाः ॥ १४ ॥ 5 अत्रैकाज्ञसङ्ख्याकमधिकं स्त्रमिदं '' उपयोगः स्पर्शादिषु '' ॥ १९ ॥ 6 स्पर्श्वरसगन्यवर्णशब्दास्तेषामर्थाः ॥ २१ ॥ 7 वाय्वन्तानामेकम् ॥ २३ ॥ श्वस्तसमयोऽविद्यदः ॥ ३० ॥ 9 एकं द्रौ वानाहारकः ॥ ३१ ॥ 10 सम्पूर्श्वनगर्भोपपाता जन्म ॥ ३२ ॥ 11 जराव्यण्डपोतजानां गर्भः ॥ ३४ ॥ 12 नारकदेवानागुपपातः ॥ ३५ ॥ 18 औदारिकवैकियाहारकतेजसकार्मणानि शरीराणि ॥ ३७ ॥ 14 तदादीनि भाज्यानि शुगपदेकस्यान् चतुर्म्यः ॥ ४४ ॥

गर्भसम्मूर्छनजमायम् ॥ ४५ ॥ <sup>1</sup> जीपपादिकं वैक्रियिकम् ॥ ४६ ॥ ल्राडिधप्रत्ययं य ॥ ४७ ॥ <sup>2</sup> तैजसमपि ॥ ४८ ॥ <sup>3</sup> शुमं विशुद्धमन्यावाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव ॥ ४९ ॥ नारकसम्मूर्छिनो नपुंसकानि ॥ ५० ॥ न देवाः ॥ ५१ ॥ <sup>4</sup> शेषास्त्रिवेदाः ॥ ५२ ॥ <sup>5</sup> औपपादिकचरमोत्तमदेहाऽसञ्ज्ञ्येयवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः ॥ ५३ ॥

इति तस्वार्थाधिगमे मोक्षशास द्वितीयोऽध्यायः॥

<sup>6</sup> रत्नशर्करावालुकापङ्कभूमतमोमहातमःप्रभाभूमयो धनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताऽघोऽघः ॥ १ ॥ <sup>7</sup> तासु त्रिशत्पञ्चविंशतिपञ्चदशदशत्रिपञ्चोनैकनरकशतसहस्राणि पञ्च चैव यथाक्रमम् ॥ २ ॥ नारका नित्याऽशुभतरलेक्यापरिणामदेहवेदनाविकियाः ॥ ३ ॥ परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४ ॥ संक्रिष्टाऽसुरोदीरितदुःखाश्च प्राक्चतुर्ध्याः ॥ ५ ॥ तेष्वेक त्रि सप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रयिंशिक्सागरोपमा सन्वानां परा स्थितिः ॥ ६ ॥ <sup>8</sup> जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥ ७ ॥ द्विर्द्विष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिश्लेपिणो वलयाकृतयः ॥ ८ ॥ तन्मध्ये मेरुनामिवृत्ती योजनशतसद्य-विष्कम्भो जम्बूद्वीपः ॥ ९ ॥ <sup>9</sup> भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि ॥ १०॥ तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवश्विषक्षनीलरुक्मिशिख-रिणो वर्षधरपर्वताः ॥ ११॥ 10 हेमार्जुनतपनीयवैद्ध्यरजतहेममयाः ॥ १२ ॥ मणि-विचित्रपाइर्वा उपरि मूळे च तुस्यविस्ताराः ॥ १३॥ पद्ममहापद्मतिगिम्छकेसरि-महापुण्डरीकपुण्डरीका इदास्तेषामुपरि ॥ १४॥ प्रथमो योजनसहस्रायामस्तदर्श-विष्करमो इदः ॥ १५ ॥ दशयोजनावगाहः ॥ १६ ॥ तन्मध्ये योजनं पुष्करम् ॥ १७ ॥ तद्दिगुणद्विगुणा इदाः पुष्काराणि च ॥ १८ ॥ तक्किवासिन्यो देव्यः श्रीही धतिकीर्तिबुद्धि छक्ष्म्यः पस्योपमस्थितयः ससामानिकपरिषत्काः गङ्गासिन्धुरोहिद्रोहितास्याद्दरिद्धरिकान्तादीतादीतोदानारीनरकान्तासुवर्णकूलारूप्य -कूछारकारकोदाः सरितस्तन्मध्यगाः ॥ २०॥ द्वयोद्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः॥ २१ ॥

<sup>1</sup> वैक्रियमीपपातिकम् ॥ ४७ ॥ 2 नेदं स्त्रमस्ति. 8 शुमं विशुद्धमञ्याघाति चाहा-रकं चतुर्दशपूर्वधरस्यैव ॥ ४९ ॥ 4 नेदं स्त्रमस्ति. 5 औपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषाऽसङ्क्षयेय वर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः ॥ ५२ ॥ 6 रङ्गशकराबाख्यकापङ्कपूमतमोमहातम≍प्रभाभूमयो वनाम्बुबाता-काशप्रतिष्ठाः सप्ताऽभोऽधः पृषुतराः ॥ १ ॥ 7 तासु नरकाः ॥ २ ॥ 8 लवणादयः—
9 स्त्रस्याऽस्यादौ "तत्र" इति पदमधिकं वर्षते. 10 इति आद्वात्रिशतस्त्रमेकविशतिस्त्राणि न सन्ति.

शेषास्त्वपरगाः ॥ २२ ॥ चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता गङ्गासिन्ध्वादयो नद्यः ॥ २३ ॥ भरतः पिंद्वशपद्रयोजनशतविस्तारः पट्चैकाद्रविंशतिमागा योजनस्य ॥ २४ ॥ तिद्वगुणिह्रगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ताः ॥ २५ ॥ उत्तरा दक्षिणतुस्याः ॥ २६ ॥ भरतेरावतयोर्वृद्धिहासौ पट्समयाभ्यामुत्सिर्पण्यवसिर्पणीभ्याम् ॥ २७ ॥ ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः ॥ २८ ॥ एकद्वित्रपल्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवर्षकदैवकुरवकाः ॥ २९ ॥ तथोत्तराः ॥ ३० ॥ विदेहेषु सङ्क्ष्येयकालाः ॥३१ ॥ भरतस्य विष्कम्भो जम्बू-द्वीपस्य नवतिशतभागः ॥ ३२ ॥ दिर्घातकीखण्डे ॥ ३३ ॥ पुष्करार्धे च ॥ ३४ ॥ प्राच्यानुष्वीपस्य नवतिशतभागः ॥ ३२ ॥ अर्था मलेष्ड्याश्च ॥ ३६ ॥ भरतेरावतिवदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः ॥ ३७ ॥ नृस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तर्मृहूर्ते ॥ ३८ ॥ १ तिर्थग्योनिजानां च ॥ ३९ ॥

#### इति तस्वार्याधिगमे मोक्षशास्त्र तृतीयोऽध्यायः ॥

देवाश्चतुर्निकायाः ॥ १ ॥ 2 आदितक्षिषु पीतान्तलेश्याः ॥ २ ॥ दशाष्टपञ्चहादशिकल्पाः कल्पोपपञ्चपर्यन्ताः ॥ ३ ॥ इन्द्रसामानिकत्रायाक्षिंश<sup>3</sup>पारिषदात्मरक्षकोकपालानीकप्रकीर्णकामियोग्यकिल्विषिकाश्चेकशः ॥ ४ ॥ त्रायक्षिंशलोकपालवर्जा
व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५ ॥ पूर्ययोद्घीन्द्राः ॥ ६ ॥ 4 कायप्रवीचारा आ पैशानात् ॥ ७ ॥
5 शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचाराः ॥ ८ ॥ परेऽप्रवीचाराः ॥ ९ ॥ भवनवासिनोऽपुरनागवियुत्सुपर्णाऽग्निवातस्तनितोद्धिद्वीपदिक्कुमाराः ॥ १० ॥ व्यन्तराः किञ्चरकिंपुरुषमहोरगगन्थर्वयक्षराक्षसभूतपिशाचाः ॥ ११ ॥ 6 ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ
प्रह्नक्षत्रप्रकीर्णकतारकाश्च ॥ १२ ॥ मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके ॥ १३ ॥
तत्कृतः कालविभागः ॥ १४ ॥ बहिरविश्यताः॥ १५ ॥ वैमानिकाः ॥ १६ ॥
कल्पोपपञ्चाः कल्पातीताश्च ॥ १७ ॥ उपर्युपरि ॥ १८ ॥ 7 सौधर्मेशानसानत्कुमारमाहेन्द्रबक्षत्रक्षोत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युत -

¹ तिर्यग्योनीनां च॥१८॥ ² तृतीयः पीतलेश्यः. ³ पारिषणः ⁴ अत्र "पीतान्त-लेश्याः॥७॥ " स्वस्त्विषकं स्त्रम्. ⁵ शेषाः स्पर्शस्त्रपशन्दमनःप्रवीचारा द्व्योर्द्योः॥९॥ ७ ज्योतिष्काः सूर्याश्चन्द्वमसो प्रहनक्षत्रपकीर्णतारकाश्च॥१३॥ <sup>7</sup> सौथमेशानसानत्कुमारमा-हेन्द्रवद्यलोकलान्तकमहाशुक्रसहस्रारेष्यानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनवसु प्रैवेयकेषु विजयवैजयन्त-जयन्ताऽपराजितेषु सर्वार्थसिके च ॥ २०॥

योर्नवसु प्रैवेयकेषु विजयवैजयन्तजयन्तापराजितेषु सर्वार्थसिद्धी य ॥ १९ ॥ स्थितिप्रभावसुख्युतिलेश्याविद्धुद्धीन्द्रयाविधिविषयतोऽधिकाः ॥ २० ॥ गतिश्चरीर-परिप्रहाभिमानतो हीनाः ॥ २१ ॥ पीतपश्चशुक्कलेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥ २२ ॥ प्राग्धैवेयकेश्यः कल्पाः ॥ २३ ॥ ¹ ब्रह्मलोकालया लैंकान्तिकाः ॥ २४ ॥ प्राग्धैवेयकेश्यः कल्पाः ॥ २३ ॥ ¹ ब्रह्मलोकालया लैंकान्तिकाः ॥ २४ ॥ विजयादिषु द्विचरमाः ॥ २६ ॥ ³ औपपादिकमनुष्येश्यः शेषास्तिर्यग्योनयः ॥ २७ ॥ विजयादिषु द्विचरमाः ॥ २६ ॥ ³ औपपादिकमनुष्येश्यः शेषास्तिर्यग्योनयः ॥ २७ ॥ विजयादिषु दिचरमाः ॥ २६ ॥ ³ औपपादिकमनुष्येश्यः शेषास्तिर्यग्योनयः ॥ २० ॥ विजयादिषु विचरमात्त्रपर्यापश्चप्रविकानि तु ॥ ३१ ॥ भारणाच्युतादृष्वंमेकैकेन नवसु प्रैवेयकेषु विजयादिषु ६ सर्वार्थसिद्धी च ॥ ३२ ॥ भारणाच्युतादृष्वंमेकैकेन नवसु प्रैवेयकेषु विजयादिषु ६ सर्वार्थसिद्धी च ॥ ३२ ॥ गरकाणां च द्वितीयादिषु ॥ ३५ ॥ दश्वर्षसहस्राणि प्रथमायाम् ॥ ३६ ॥ भवनेषु च ॥ ३७ ॥ व्यन्तराणां च ॥ ३८ ॥ वश्वर्षसहस्राणि प्रथमायाम् ॥ ३६ ॥ भवनेषु च ॥ ३७ ॥ व्यन्तराणां च ॥ ३८ ॥ १ परा पल्योपममधिकम् ॥ ३६ ॥ भवनेषु च ॥ ३० ॥ व्यन्तराणां च ॥ ३८ ॥ श्रा पल्योपममधिकम् ॥ ३६ ॥ भवनेषु च ॥ ३० ॥ व्यन्तराणां च ॥ ३८ ॥ श्रिकान्तिकानामधी सागरोपमाणि सर्वेषाम् ॥ ४२ ॥

इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्र चतुर्थोऽध्यायः ॥

अजीवकाया धर्माऽधर्माकाशपुद्रलाः ॥ १ ॥ <sup>12</sup> द्रच्याणि ॥ २ ॥ जीवाश्च ॥ ३ ॥ नित्याऽवस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥ रूपिणः पुद्रलाः ॥ ५ ॥ <sup>18</sup> मा भाकाशादेकद्रच्याणि

<sup>ा</sup> श्रिक्ताकारा कोकान्तिकाः ॥ २५ ॥ 2 सारस्वतादित्यवह्नयरुणगर्दतीयतुषिताव्यावाध - मरुतोऽरिष्टाश्च ॥ २६ ॥ 3 औपपातिक— 4 इत एवमस्ति सूत्रानुक्रमः " स्थितिः ॥ २९ ॥ भवनेषु दक्षिणार्थाधिपतीनां पत्योपममध्यर्धम् ॥ ३० ॥ शेषाणां पादोने ॥ ३१ ॥ असुरेन्द्रयोः सागरोपममधिकं च ॥ ३२ ॥ साध्मांदिषु यथाक्रमम् ॥ ३३ ॥ सागरोपमे ॥ ३४ ॥ अधिके च ॥ ३५ ॥ सप्त सानत्कुमारे ॥ ३६ ॥ " 5 विशेषत्रिसप्तदशैकादशपन्नदशिमरिषकानि च ॥ ३७ ॥ 6 सर्वार्थसिद्धे च ॥ ३८ ॥ 7 अपरा पत्थोपममिषकं च ॥ ३९ ॥ ८ अत्रेदं सूत्रद्वयमिषकमस्ति "सागरोपमे ॥ ४० ॥ अधिके च ॥ ४१ ॥ " 9 परा पत्थोपमम् ॥ ४७ ॥ 10 ज्योतिष्काणामधिकम् ॥ ४८ ॥ 11 इतः सूत्रक्रम एवमस्ति " ग्रहाणामेकम् ॥ ४९ ॥ नक्षत्राणामधिम् ॥ ५० ॥ ताराकाणां चतुर्मागः ॥ ५१ ॥ जघन्या त्यष्टभागः ॥ ५२ ॥ चतुर्मागः शेषाणाम् ॥ ५३ ॥ " 12 " द्रव्याणि जीवाश्च " इत्यक्मस्ति सूत्रम् . 18 आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ५ ॥

॥ ६ ॥ निकियाणि च ॥ ७ ॥ <sup>1</sup> असङ्ख्येयाः प्रदेशा धर्माऽधर्मेकजीवानाम् ॥ ८ ॥ भाकाशस्याऽनन्ताः ॥ ९ ॥ सञ्जयेयाऽसञ्जयेयाश्य पुद्रकानाम् ॥ १० ॥ नाणोः ॥ ११ ॥ क्षोकाकारोऽवगादः ॥ १२ ॥ धर्माऽधर्मयोः कृत्वे ॥ १३ ॥ एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्रकानाम् ॥ १४ ॥ असङ्क्षयेयभागादिषु जीवानाम् ॥ १५ ॥ 2 प्रदेशसंहार-बिसर्पाभ्यां प्रदीपवत् ॥ १६ ॥ 3 गतिस्थित्युपग्रही भर्माऽभर्मयोरूपकारः ॥ १७ ॥ बाकाशस्याऽवगाहः ॥ १८ ॥ शरीरवाळानःप्राणापानाः पुत्रलानाम् ॥ १९ ॥ सुब-दुःखजीवितमरणोपप्रहश्च ॥ २० ॥ परस्परोपप्रहो जीवानाम् ॥ २१ ॥ 4 वर्तनापरिणाम-क्रियाः परत्वाऽपरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥ स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्रलाः ॥ २३ ॥ शब्दबन्धसीक्ष्यस्थौस्यसंस्थानभेदतमद्ञायातपोद्योतवन्तश्च ॥२४॥ अणवः स्कन्धाश्च || २५ || <sup>5</sup> मेदसङ्घातेम्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ || भेदादणुः ॥ २७ ॥ भेदसङ्घाताभ्यां <sup>6</sup> चाक्षुवः ॥ २८ ॥ <sup>7</sup> सद्ब्यलक्षणम् ॥ २९ ॥ उत्पादब्ययधौन्ययुक्तं सत् ॥ ३० ॥ तद्भावाष्ययं नित्यम् ॥ ३१ ॥ अर्पितानर्पितसिद्धेः ॥ ३२ ॥ स्निग्धरूश्रत्वाद्धन्धः ॥ ३३ ॥ न जघन्यगुणानाम् ॥ ३४ ॥ गुणसाम्ये सदशानाम् ॥ ३५ ॥ व्यधिकादिगुणानः तु ॥ ३६ ॥ 8 बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च ॥ ३७ ॥ <sup>॥</sup> गुणपर्ययवद्व्यम् ॥ ३८ ॥ 10 कालक्षा ॥ ३९ ॥ सोडनन्तसमयः ॥ ४० ॥ द्रन्याश्रया निर्गुणा गुणाः ॥ ४१ ॥ तद्भावः परिणामः ॥ ४२ ॥

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्र पत्रमोऽध्यायः॥

कायवास्त्रन×कर्म योगः ॥ १ ॥ स भास्त्रवः ॥ २ ॥ 12 शुभः पुण्यस्याऽशुभः पापस्य ॥ ३ ॥ सकवायाऽकवाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः ॥ ४ ॥ इन्द्रियकवाय-

व्रतिकयाः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंदातिसञ्चयाः पूर्वस्य सेदाः ॥ ५॥ 1 तीव्रमन्दद्याताऽ-ज्ञातभावाधिकरणवीर्यविशेषेभ्यस्तद्विशेषः ॥ ६॥ मधिकरणं जीवाऽजीवाः ॥ ७॥ भाधं सरम्भसमारम्भारम्भयोगञ्जतकारितानुमतकवायित्रोवैश्विश्विश्विश्विश्विश्वत्रश्चेकशः॥ ८॥ निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् ॥ ९॥ तत्प्रदोषनिद्ववमात्सर्यान्त-राबासादनोपवाता ज्ञानदर्शनावरणयोः ॥ १०॥ दुःखशोक²तापकन्दनवधपरिदेव-नान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्वेद्यस्य ॥ ११ ॥ ३ भूतव्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः श्रान्तिः शीचमिति सहेचस्य ॥ १२॥ केवलिश्रुतसङ्घर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥ १३ ॥ कषायोदयात्तीवपरिणामश्रारित्रमोहस्य ॥ १४ ॥ 🛂 बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नार-कस्यायुषः ॥ १५॥ माया तैर्यग्योनस्य ॥ १६॥ े अष्टपारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य ॥ १७॥ "स्वभावमार्द्यं च॥ १८॥ निःशीलब्रतत्वं च मर्वेषाम् ॥ १९॥ सराग-संयमसंयमाऽसंयमाऽकामनिर्जरा बालतपांसि दैवस्य ॥ २०॥ सम्यक्तं च ॥ २१ ॥ योगवकता विसंवादनं चाऽग्रुभस्य नामः॥२२॥ <sup>7</sup> तद्विपरीतं ग्रुभस्य ॥२३॥ <sup>8</sup> द्दीनविश्चिद्विनयसम्पन्नता दीलवतेष्वनित्वारोऽभीक्ष्णज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्ति-साधुसमाभि<sup>भ</sup>वैयाप्टत्यकरणमहेदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकाऽ-परिहाणिर्मार्गप्रभावना प्रवचनवःसरूखिमिति तीर्घकरःवस्य ॥ २४॥ पराःमनिन्दाप्रशंसे सदसहणच्छादनोद्भावने च नीचैगींत्रस्य ॥ २५ ॥ तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्संकी चोत्त-रस्य ॥ २६ ॥ विश्वकरणमन्तरायस्य ॥ २७ ॥

इति तत्त्वार्थाभिगमे मोक्षशाके पष्टोऽध्यायः ॥

हिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्मपरिम्रहेभ्यो विरतिर्वतम् ॥ १ ॥ देशसर्वतोऽणुमहती ॥ २ ॥ तत्स्थैर्वार्थं भावनाः पञ्च पञ्च ॥ ३ ॥ । 10 वाकानोगुप्तीर्यादानिक्षेपणसमित्यास्रोकित-

¹ तीव्रमन्दशाताऽशातभावतीयांभिकरणिवशेषेभ्यस्तद्विशेषः॥ ७॥ ² राजवार्तिकादौ च ''तापाक्रन्दन '' इति पाठः. ³ भूतव्रत्यनुकम्पादानं सरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शोचमिति सद्वेषस्य ॥ १३॥ ⁴ अल्पारम्भपरियद्वत्वं स्वभावमार्दवार्जवं च मानुषस्य ॥ १८॥ ⁵ नेदं पृथवस्त्रमस्ति, ७ नास्तीदमपि मृत्रम्, ७ विपर्रातं शुभस्य ॥ २२॥ ८ दर्शनिवशुद्धिर्विनय-सम्पन्नता शीलवनेष्वनित्तिन्तिर्माणेश्वानोपयोगसंत्रेगौ शक्तितस्त्यागतपती सङ्गसाधुसमाधिवैया-वृत्यकरणमर्ददाचार्यवद्वश्चनप्रवचनभक्तिरावश्यकाऽपरिद्दाणिर्मागप्रभावना प्रवचनवत्सल्लामिति तीर्थ-कृत्त्वस्य ॥ २३॥ १ राजवार्त्तिकादौ च ''वैयावृत्यकरण ''मिति पाठः. ¹० इत आअष्टमसूत्रं पश्चसूत्राणि न सन्ति.

पानभोजनानि पञ्च ॥ ४ ॥ कोथलोभभीरूवहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं च पञ्च शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरण 1 भैक्ष्यशुद्धि 2 सधर्माऽविसंवादाः ॥ ६ ॥ स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वरतानुस्मरणवृष्येष्टरसस्य -शरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च॥ ७॥ मनोज्ञाऽमनोज्ञेन्द्रियविषयरागद्वेषवर्जनानि पञ्च॥ ८॥ <sup>8</sup> हिंसादिष्विहाऽसुत्राऽपायाऽवद्यदर्शनम् ॥ ९॥ दुःस्रमेव वा ॥ १०॥ मैत्रीप्रमोद-कारुण्य<sup>4</sup>माध्यस्थ्यानि <sup>5</sup> च सत्त्वगुणािकक्किश्यमानाऽविनयेषु ॥ ११॥ जगत्काय-स्बभावौ <sup>6</sup> वा संवेगवैराग्यार्थम् ॥ १२ ॥ प्रमत्तयोगात्प्राणन्यपरोपणं हिंसा ॥ १३ ॥ असद्मिधानमनुतम् ॥ १४॥ अद्त्तादानं स्तेयम् ॥ १५ ॥ मैथुनमब्रह्म ॥ १६ ॥ मूर्का परिप्रहः ॥ १७ ॥ निःशल्यो वती ॥ १८ ॥ अगार्थनगारश्च ॥ १९ ॥ अणुवतोऽगारी दिग्देशाऽनर्थदण्डविरतिसामायिक ग्रोषधोपनासोपभोगपरिभोगपरिमाणाऽ-तिथिसंविभागवतसंपन्नश्च ॥ २१ ॥ मारणान्तिकीं <sup>४</sup> सहेखनां जोषिता ॥ २२ ॥ शङ्का-काङ्काविचिकित्साऽन्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्दृष्टेरतिचाराः ॥ २३ ॥ वतशीलेषु पत्र पञ्च यथाक्रमम् ॥ २४॥ बन्धवधभ्छोदातिभारारोपणाञ्चपाननिरोधाः ॥ २५॥ मिथ्योप-देशरहोभ्याख्यानकूटलेखिकयान्यासापहारसाकारमन्त्रभेदाः ॥ २६॥ स्तेनप्रयोगतदा-हृतादानविरुद्धराज्यातिकमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ २७॥ 10 पर-विवाहकर गेत्वरिकापरिगृहीताऽपरिगृहीतागमनानक्क्रीडाकामतीवासिनिवेशाः ॥ २८॥ क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमाः ॥ २९ ॥ अध्वधिस्तिर्ध-ग्म्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धि<sup>11</sup>समृत्यन्तराधानानि ॥३०॥ भानयनप्रेश्यप्रयोगशब्दरूपाऽनुपातपुद्गल-क्षेपाः ॥ ३१ ॥ 12 कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्याऽसमीक्ष्याधिकरणोपभोगपरिभोगानर्थक्यानि ॥ ॥ ३२॥ योगदुष्प्रणिधानानाद्र<sup>18</sup>स्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥ अप्रत्यवेक्षिताऽप्रमार्जितो-त्सर्गादान<sup>14</sup> संस्तरोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ॥ सचित्त<sup>ः 5</sup>सम्बन्धसंमिश्रा-मिषवदुष्पकाहाराः ॥ ३५ ॥ सचित्त<sup>10</sup>निक्षेपापिधानपरच्यपदेशमात्सर्यकालाति-

<sup>1 &#</sup>x27;' मेक्ष '' इति ग्रन्थान्तरेषु पाठः. 2 '' सक्दमांऽविसंवादाः '' इति राजवार्तिके पाठः. <sup>3</sup> हिसादिष्वहामुत्र चापायावण्यदर्शनम् ॥ ४ ॥ <sup>4</sup> '' माध्यस्थानि '' इति राजवार्तिकादौ पाठः. <sup>5</sup> नास्त्रग्रं '' च '' शब्दः. <sup>6</sup> '' वा '' इत्यस्य स्थाने '' च '' इत्यस्ति. <sup>7</sup> प्रौष्कधोपवासोपभोग. <sup>8</sup> संलेखनाम्. <sup>9</sup> च्छविच्छेदाति. <sup>10</sup> परविवाहकरणेत्वरपरिगृहीतापरिगृहीता-गमनानक्रकीढातीव्रकामाभिनिवेशाः ॥ २३ ॥ <sup>11</sup> स्मृत्यन्तर्भानानि ॥ २५ ॥ <sup>12</sup> कन्दर्पकौत्कच्य-मौत्वर्यासमीक्ष्याधिकरणोपभोगाधिकत्वानि ॥ २७ ॥ <sup>13</sup> स्मृत्यनुपस्थापनानि ॥ २८ ॥ <sup>14</sup> निह्मेप संस्तारोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थापनानि ॥ २९ ॥ <sup>15</sup> सम्बद्ध, <sup>16</sup> निह्मेपिधान.

क्रमाः ॥ ३६ ॥ जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्ध<sup>1</sup>निदानानि ॥ ३७ ॥ अनु-प्रहार्थं स्वस्थातिसर्गो दानम् ॥ ३८ ॥ विधिद्दब्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः ॥ ३९ ॥

इति तस्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः ॥

मिध्याद्रश्नाऽविर्गतप्रमाद्कषाययोगा बन्धहेतवः॥ १ ॥ सकषायव्वाजीवः कर्मणो योग्यान्युद्रला<sup>2</sup>नादत्ते स बन्धः ॥ २ ॥ प्रकृतिस्थित्यनु<sup>3</sup>भवप्रदेशास्त-हिधयः ॥ ३ ॥ आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीय मोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाः ॥ ४ ॥ पञ्चनवद्वः यष्टाविंशतिचतुर्हि चस्वारिंशद्विपञ्च<sup>ं</sup>भेदो यथाक्रमम् ॥ ५ ॥ 🤚 मतिश्रुताऽविध-मनःपर्ययक्रेवलानाम् ॥६॥ चक्षुरचक्षुरविषक्रेवलानां निद्रा निद्रानिद्रा प्रचला 🖟 प्रचलाप्रचला <sup>7</sup> स्त्यानगृङ्गयश्च ॥ ७ ॥ सद्महेरो ॥ ८ ॥ <sup>8</sup> द्**र्शनचारित्रमोह**नीयाऽ. कषायकषायवेदनीयाख्यास्त्रिद्धिनवषोडशभेदाः यम्यक्तुमिथ्यान्वतदुभयान्यकषाय-कषायौ हास्यरत्यरातशोकभयजुगुष्यास्त्रीपुंनपुंसकवेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्या-रूयानसंज्यलनविकल्पाश्चेकशः क्रोधमानमायास्रोभाः ॥९॥ नारकतैर्यग्योनमानुष-दैवानि ॥ १० ॥ गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणबन्धनसङ्खातसंस्थानसंहननस्पर्शरसगन्ध-<sup>9</sup> वर्णानुपूर्व्यागुरुलवृपघातपरघात।तपोद्योतोच्छ्रासबिहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभग-सुस्वरशुभसूक्ष्मपर्यासिस्थिराद्याण्यशस्कीर्तिसेतराणि तीर्थकरत्वं च ॥ ११ ॥ उपै-र्नीचैश्र ॥ १२ ॥ <sup>11</sup> दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम् ॥ १३ ॥ आदितस्तिसृणामस्तरा यस्य च त्रिंशस्त्रागरोपमकोटीकोठ्यः परा स्थितिः ॥ १४ ॥ सप्तिर्मोहनीयस्य ॥ १५ ॥ <sup>12</sup> विंशतिर्नामगोत्रयोः ॥ १६ ॥ त्रयस्त्रिंशत्मागरोपमा<sup>18</sup>ण्यायुषः॥ १७ ॥ अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य ॥ १८ ॥ नामगोत्रयोरष्टी ॥ १९ ॥ <sup>14</sup> होषाणामन्तर्मुहूर्ता ॥ २० ॥ <sup>15</sup> विपाकोऽनुभवः ॥ २१॥ स यथानाम ॥ २२॥ ततश्च निर्जरा ॥ २३॥

¹ निदानकरणानि ॥ ३२॥ ² नादंत ॥ २॥ स बन्धः ॥ ३॥ ³ भाव.
⁴ मोहनीयायुष्क. ७ मेदा इति श्रेताम्बर जनग्रन्थेषु श्रोकवात्तिके सर्वार्थसिद्धा च पाठः.
७ मत्यादीनाम् ॥ ७॥ ७ स्त्यानगृद्धिवेदनीयानि च॥ ८॥ ४ दर्शनचारित्रमीहनीयकषायनोकषायवेदनीयाख्यास्त्रिद्धिपाडशनवमेदाः सम्यक्कमिध्यात्वतदुभयानि कषायनोकषायावनन्तानुव
न्द्ध्यप्रत्याख्यानग्रत्याख्यानावरणसंज्वलनिकलगश्चिकशः क्रीधमानमायालाभा हास्यरत्यरितशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुंनपुंसकवेदाः ॥ १०॥ १ वर्णानुपूर्व्यः १८॥ १० यशासिः । १०॥ १ वर्णानुपूर्वः । १८॥ १ वर्णानुपूर्वः । १८॥ । १०॥ १८॥
१८॥ विषाकोऽनुभावः ॥ १२॥

नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषास्यूक्ष्मैक<sup>1</sup>क्षेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्ता-नन्तप्रदेशाः॥२४॥ <sup>2</sup> सद्देशशुमायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् ॥२५॥ <sup>3</sup> अतोऽन्य-त्पापम् ॥२६॥

इति तस्वार्थाधिगमे मोक्षज्ञास्त्रेऽष्टमोऽध्यायः ॥

भास्तवनिरोधः संवरः ॥ १ ॥ स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रैः ॥ २ ॥ तपसा निर्जरा च ॥ ३ ॥ सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥ ४ ॥ ईर्याभाषेषणादाननिश्ले-पोत्सर्गाः समितयः ॥ ५ ॥ 📑 उत्तमक्षमामार्द्वार्जवशौचमत्यसंयमतपस्यागार्किचन्य-**अक्षाचर्याणि धर्मः ॥ ६॥ अनित्याऽ**शरणसंसारैकत्वाऽन्यत्वा<sup>ः</sup>शुच्यास्रवसंवरनिर्जरा-क्लोकबोषिदुर्रुभभर्मस्वाख्यातस्वानुषिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥ ७ ॥ मार्गाऽच्यवननिर्जरार्थे <sup>()</sup> परिसोडम्याः परीषहाः ॥ ८ ॥ अन्पिपासात्रीतोव्णदंशमशकनाम्याऽरतिस्त्रीचर्या-निषद्याशय्याक्रोशवधयाचनाऽलाभरोगतृणस्पर्शमलसस्कारपुरस्कारप्रज्ञार्ऽज्ञानाद्रशनानि -॥ ९ ॥ सूक्ष्म<sup>7</sup>साम्परायच्छग्रस्थवीतरागयोश्चतुर्देश ॥ १० ॥ एकादशजिने ॥ ११॥ बादर<sup>8</sup>साम्पराये सर्वे ॥ १२॥ ज्ञानावरणे प्रज्ञाऽज्ञाने ॥ १३॥ दर्शन-मोहान्तराययोरदर्शनालाभौ ॥ १४॥ चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रोशयाचना-सन्कारपुरस्काराः ॥ १५ ॥ वेदनीये होषाः ॥ १६ ॥ एकादयो भाज्या <sup>9</sup> युगपदेक-स्मिनेकानविंशतेः ॥ १७॥ 10 सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविद्युद्धिसृक्ष्मसाम्पराय-यथास्यातमिति चारित्रम् ॥१८॥ अनशनावमौद्रयेवृत्तिपरिसञ्ज्ञानरसपरित्याग-विविक्तशय्यासनकायक्केशा वाह्य तपः ॥ १९॥ प्रायश्चित्तविनय<sup>11</sup>वैयापृत्यस्वाध्याय-स्युस्तर्गध्यानान्युत्तरम् ॥ २० ॥ नवचतुर्दशपञ्चद्वि 12भेदं यथाक्रमं प्राग्ध्यानात् ॥ २१ ॥ भालोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकन्युत्सर्गतपद्येदपरिहारोप<sup>13</sup>स्थापनाः ॥ २२॥

<sup>1</sup> क्षेत्रावगाढरिथताः. 2 सद्वेषसम्यक्तृहास्यरितपुरुषवेदशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् ॥ २६ ॥ ३ नैतत्स्त्रमस्ति. 4 उत्तमः क्षमा. 5 ऽशुचित्वास्तवः 6 परिषोढन्याः इत्येव प्रयोगो दृश्यते राजवात्तिकादौ श्रे—प्रनथेषु च ; किन्तु ' सोढः ८-३-११५ ं इति सिद्धान्तकोसुदीन्याकरणस्त्र-नियमानुसारेण षत्वस्यात्र नावकाशः. 7 सम्पराय. 8 सम्पराये. 9 युगपदेकोनविंशतेः. 10 सामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिहारिवशिद्धमूक्ष्मसम्पराययथाख्यातानि चारित्रम् ॥ ९८ ॥ 11 वैया-कृत्य-इति राजवात्तिकादौ च. 12 दिमेदा इति क्षोकवात्तिके सर्वाधिसद्धौ च. 13 स्थापनानि॥ २२॥

दर्शनचारित्रोपचाराः ॥ २३॥ आचार्योपाध्यायतपस्ति । शिक्षास्तायधुन् यमोज्ञानाम् ॥ २४॥ वाचनापृच्छनाऽनुत्रेश्वाद्वायधर्मोपदेशाः ॥ २५॥ वाद्या-भ्यन्तरोपध्योः ॥ २६॥ उत्तमसंहननस्यैकाप्रचिन्तानिरोधो ंध्यानमान्तर्मुहूर्तात् ॥ २०॥ आतरौद्ध धर्म्य खुक्कानि ॥ २८॥ परे मोक्षहेत् ॥ २९॥ कार्तममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तिह्वप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ॥ ३०॥ विपरीतं मनोज्ञस्य ॥ ३१॥ वेदनायाश्च ॥ ३२॥ निदानं च ॥ ३३॥ तद्विरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् ॥ ३४॥ हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्ममितरतदेशविरतयोः ॥ ३५॥ आज्ञाऽपायविपाक-संस्थानविचयाय प्रमर्यम् ॥ ३६॥ अक्के चाये पूर्वविदः ॥ ३०॥ परे केविलनः ॥ ३८॥ प्रयत्तेकत्ववित्तर्त्वभक्तियाप्रतिपाति । ३८॥ परे केविलनः ॥ ३८॥ प्रयत्तेकत्त्ववित्तर्त्वभक्तियाप्रतिपाति । ३९॥ भवित्वर्त्तत्विचारे पूर्वे ॥ ४९॥ अविचारे हितीयम् ॥ ४२॥ वित्तर्कः अतम् ॥ ४३॥ विचारोऽर्थम्यञ्जनयोग-सङ्गान्तः ॥ ४४॥ सम्यग्दष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्षपकश्चीणमोहिजनाः क्रमशोऽसङ्क्ष्वेयगुणनिर्जराः ॥ ४५॥ पुलाकवकुशकु र्शालनिर्यन्थक्षातका निर्यन्थाः ॥ ४६॥ संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिङ्गार्वेरयोपपाद-स्थानविकल्पतः साध्याः ॥ ४०॥

#### इति तत्त्वाथाधिगमे मोक्षशास्त्र नवमाऽध्यायः ॥

मोहश्रयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायश्रयाच केवलम् ॥१॥ 12 बन्धहेत्वभाव-निर्जराभ्यां कृत्स्रकर्मवित्रमोक्षो मोश्रः ॥२॥ 15 औपशमिकादिभव्यत्वानां च॥३॥ अन्यत्र केवलसम्यक्तज्ञानदर्शनसिद्धत्वभ्यः॥४॥ तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात्॥५॥ पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद्धन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाद्य 14 ॥६॥

<sup>1</sup> शैक्ष्य इति राजवातिक श्लोकवात्तिके च. शैक्षक इति श्लेताम्बरजैनग्रन्थेषु. 2 समनो श्लानम् ॥ २४ ॥ 3 ध्यानम् ॥ २७ ॥ आसुद्दूर्तात् ॥ २८ ॥  $4^{5}$ धर्म. 5 आर्तममनोश्लानाम्. 6 वेदनायाश्च ॥ ३२ ॥ विपर्गतं मनोश्लानाम् ॥ ३३ ॥ 7 धर्ममप्रमत्तसंयतस्य ॥ ३७ ॥ 8 ब्युपरतिक्रयानिवर्तीनि इति राजवात्तिके श्लोकवात्तिके च पाठः. 9 तत्त्त्र्येकयोगः, 10 सिव-तिके पूर्वे ॥ ४३ ॥ 11 लेइयोपपातस्थानिवक्तयतः साध्याः ॥ ४९ ॥ 12 बन्धहेत्वभावनिर्वराभ्याम् ॥ २ ॥ कृत्क्षकर्मक्षयो मोक्षः ॥ ३ ॥ 13 औपश्लामकादिभव्य वाऽभावाश्चान्यत्र केवलसम्यक्तिश्लानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः ॥ ४ ॥ 14 " तद्भतिः" इत्यिषकं पदमस्ति.

¹ शाविद्धकुलालचक्रवम्पपातलेपाऽलाबुबदेरण्डभीजवद्गिमिखावस्त्र ॥ ७ ॥ धर्मा-स्तिकायाभाषात् ॥ ८ ॥ क्षेत्रकाकगतिलिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञानावगा-हनान्तरसङ्ख्याऽल्पबहुत्वतः साध्याः ॥ ९ ॥

इति तत्त्वार्थाचिगमे मोक्षशास्त्र दशमोऽध्यायः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इदं सत्र धर्मास्तिकायाऽभागादित्सुत्तरसत्रमपि नास्ति ॥

### परािशष्टम्—२.

# अध्यायानुक्रमेण तत्त्वार्थाधिगमस्त्रसङ्ख्या-- २.

| प्रथमाध्याये   |         | 33 8 | नुत्राणि | प्रथमाध्याबे         | **** | ३५  | सूत्राणि |
|----------------|---------|------|----------|----------------------|------|-----|----------|
| द्वितीयाध्याये | • • • • | 43   | 97       | द्वितीयाध्याये       | **** | 42  | 79       |
| तृतीयाध्याये   | ****    | ३९   | ,,       | <b>तृतीया</b> ध्याये |      | 16  | "        |
| चतुर्थाध्याये  | ••••    | ४२   | ,,       | चतुर्थाध्याये        | •••• | ५३  | 23       |
| पञ्चमाध्याये   | ••••    | 85   | ,,       | पञ्चमाध्याये         | 4040 | 88  | 17       |
| <b>पद्याये</b> | ••••    | २७   | ,,       | षष्टाध्याये          |      | ₹ € | ,,       |
| सप्तमाध्याये   |         | ३९   | 91       | सप्तमाध्याये         | **** | \$8 | ,,       |
| मष्टमाध्याये   |         | २ ६  | ,,       | <b>अष्ट</b> माध्याये | •••• | २६  | ,,       |
| नवमाध्याये     |         | 80   | ,,       | नवमाध्याये           |      | ४९  | ,,       |
| दशमाध्याये     | ****    | 9    | ,,       | दशमाध्याये           | **** | •   | ,,       |

### परिशिष्टम् — ३.

## अथ तत्त्वार्थसुखबोधवृत्तेः सूत्राणामकारादिकोशः

| सूत्राणि |                        | पृष्ठसञ्ज्या | सूत्राणि   | g g                               | <b>डसङ्ख्या</b> |
|----------|------------------------|--------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 9        | अगार्थनगारश्च          | 954          | २३         | भविग्रहा जीवस्य                   | 30              |
| 2        | अजीवकाया धर्माऽ-       | 900          | २४         | भविचारं द्वितीयम्                 | २२२             |
|          | धर्माकाश               |              | २५         | <b>अ</b> सद्मिधानमनृतम्           | १६२             |
| 3        | अणवः स्कन्धाश्च        | 158          | २६         | असङ्ख्येयाः प्रदेशा               | 308             |
| 8        | अणुव्रतोऽगारी          | १६६          | ₹•         | असङ्क ग्रेयभागादिषु               | 110             |
| 4        | अतोऽन्यत्पापम्         | २०७          | २८         | भाभाकाशादेकद्रम्याणि              | 308             |
| Ę        | अर्थस्य                | 914          | २९         | भाकाशस्यानन्ताः ,                 | 900             |
| •        | अदत्तादानं स्तेयम्     | . १६३        | 30         | भाकाशस्यावगाहः                    | 118             |
| 6        | अधिकरणं जीवाऽजीवा      | : 380        | 3,1        | भाचार्योपाध्याय-                  | २१७             |
| ٩        | अनशनावमौदर्य —         | २१६          |            | तपस्वि—                           |                 |
| 30       | अनन्तगुणे परे          | . 81         | ३२         | भाज्ञाऽपायविपाक-                  | २२०             |
| 99       | अन्यत्र केवलसम्यक्त-   | - २२८        |            | संस्थान                           |                 |
| 12       | अनादिसम्बन्धे च        | . 82         | 22         | बार्तममनोज्ञस्य                   | २१९             |
| 13       | अनित्याशरण             | . 211        | <b>3</b> 8 | <b>जात्रे</b> शैद्रधर्म्यशुक्कानि | २१९             |
| 18       | अनुश्रेणि गतिः         | . ३७         | ३५         | भाषं संरम्भसमारम्भा-              | 180             |
| 14       | अनुप्रहार्थं स्वस्थाति | - 106        |            | रम्भ                              |                 |
|          | सर्गी दानम्.           |              | 3.5        | मादितिखेषु पीतान्त-               | 98              |
| 9 &      | अपरा पत्थोपममधि        | - 98         |            | लेश्याः.                          |                 |
|          | कम्.                   |              | 30         | जादितस्तिसृणामन्तरा-              | २०१             |
| 90       | अपरा द्वादशमुहूर्ता-   | - २०३        |            | यस्य च —                          |                 |
| 96       | अप्रतिघाते             | . 81         | 3,6        | आधे परोक्षम्                      | 1 2             |
| 99       | अप्रत्यवेक्षिता        | . 999        | 39         | बाद्यो ज्ञानदर्शना-               | 969             |
| २०       | अर्पितानर्पितसिन्धेः   |              |            | वरण                               |                 |
| २१       | अल्पारम्भपरिग्रहत्वं-  | - 189        | 80         | भानयनप्रेष्यप्रयोग                | १७५             |
| २२       | अवप्रहेहावायभारणाः     | 3.5          | 83         | नार्या म्लेच्छाश्र                | 90              |

| सृत्राणि       | ą                        | इस <b>म्ब</b> | सूत्राणि   | Ť                       | पृष्ठसञ्ज्य |
|----------------|--------------------------|---------------|------------|-------------------------|-------------|
| ४२             | भारणाच्युतादृध्वमेकै-    | 3.5           | <b>₹</b> ₹ | एकादयो भाज्या-          | २१५         |
|                | केन                      |               | <b>₹</b> 8 | एकादीनि भाज्यानि-       | - 23        |
| ४३             | भालोचनप्रतिक्रमण—        | ₹9€           | Ęų         | एकाभ्रये सवितर्कवि      | - २२२       |
| 88             | भाविद्यकुलालचक-          | २२८           |            | चारे-                   |             |
|                | वत्                      |               | ĘĘ         | भौड़ारिकवैक्रियिकाहा-   | 80          |
| 84             | मास्रवनिरोधः संवरः       | २०८           |            | <del>रक</del>           |             |
| ४६             | इन्द्रसामानिकत्राय-      | 61            | € 9        | भौपपादिकमनुष्येभ्यः-    | ९३          |
|                | स्त्रिंश                 |               | 86         | भौपपादिकं वैक्रियिकम्   | 83          |
| 80             | इन्द्रियकषायावतिकयाः     | 136           | <b>Ę</b> 9 | भौपपादिकचरमोत्तम-       | - 84        |
| 88             | ईर्याभाषेषणादान          | २१०           |            | <b>नौपशमिकक्षायिकौ</b>  | २८          |
| ४९             | उच्चैनींचैश्र            | २००           |            | भावौ                    |             |
| 40             | उत्तमक्षमामाईवार्जव—     | 291           | 99         | भोपसमिकादिभग्य-         | 220         |
| 49             | उत्तमसंहननस्यैकाग्र—     | 296           |            | त्वानां च.              |             |
| पर             | उत्तरा दक्षिणतुल्याः     | Ę¥            | 92         | कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्या | - 904       |
| ५३             | उत्पाद्व्ययश्लीब्ययुक्तं | 320           |            | समीक्ष्य                |             |
|                | सत्.                     |               | 9          | श्रयोपशमनिमित्तः ,      | 16          |
| ५४             | उपयोगो लक्षणं            | <b>₹</b> 1    | @ B        | कड्योपपन्नाः कल्पाती    | - 69        |
| لإبع           | डपर्युपरि                | 69            |            | ताश्च.                  |             |
| ५६             | ऊर्ध्वाधिस्तर्थग्व्यात-  | 308           | ७५         | कषायोदयासीवपरि-         | 184         |
|                | क्रम                     |               |            | णाम                     |             |
| 40             | ऋजुविपुलमती मनः-         | 19            | 96         | कायवाङ्मनःकर्म योग      | : 124       |
|                | पर्ययः.                  |               |            | कायप्रवीचारा आऐशा       | - ८३        |
| 46             | एकद्वित्रिपल्योपमस्थि-   | ६५            |            | नाच.                    |             |
|                | तयो                      |               | 30         | <b>কান্তম</b>           | . 138       |
| ५९             | <b>एकप्रदेशादिषु</b>     | 109           |            | क्रिमिपिपीलिकाभ्रमर-    | -           |
|                | भाज्यः                   |               | 60         | श्चित्पासाद्गीतोष्ण-    | - 999       |
| <b>&amp;</b> o | एकसमयाऽविग्रहा           | 3,6           | 63         | क्वलिश्रुतसङ्घर्म—      | 184         |
|                | एकं हो त्रीन्वानाहारकः   |               | 68         | सेत्रबास्तुहिरण्यसुवर्ण | - 908       |
| ĘĘ             |                          | २१३           | 63         | 20.00                   | 229         |

| सुवाणि |                        | श्वसञ्जा | स्काणि  | श                         | संस्था |
|--------|------------------------|----------|---------|---------------------------|--------|
| 66     | कोधलोभमीरुख—           | 144      | 903     | ज्ञानावरणे प्रज्ञाऽज्ञाने | 218    |
| 64     | गङ्गासिन्धुरोहिद्रोहि- | 53       | 303     | जीवभन्याऽभन्यत्वा-        | 23     |
|        | तास्या                 |          |         | नि च.                     |        |
| 68     | गतिकषायलिङ्ग-          | 30       | 308     | जीवाश्च                   | 108    |
| 69     | गतिकारीरपरिश्रहाऽ-     | 90       | . 9 o y | जीवाऽजीवास्त्रवबन्ध-      | •      |
|        | मिमानतो                |          |         | संवर                      |        |
| 66     | गतिस्थित्युपप्रहौ—     | 998      | 905     | जीवितमरणाशंसा             | 106    |
| 69     | गतिजातिशरीराङ्गो-      | 194      | 900     | ज्योतिष्काणां च           | 96     |
|        | पाङ्ग-                 |          | 306     | ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्र  | ८५     |
| ९०     | गभसम्मूर्छनजमाधम्      | ধহ       |         | मसौ                       |        |
| 99     | गुणपर्ययवद्द्यम्       | १३२      | 909     | ततश्च निर्जरा             | २०४    |
| 97     | गुणसाम्ये सहशानाम्     | 130      | 110     | तत्कृतः काळविभागः         | 68     |
| 93     | चक्षुरचक्षुरवधिकेव-    | 199      | 999     | तत्त्रमाणे                | 33     |
|        | लानां—                 |          | 992     | तत्प्रदोषनिह्नव           | १४२    |
| 98     | चतुर्दशनदीसहस्रपरि     | - 47     | 993     | तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्य- | •      |
|        | वृता                   |          |         | ग्दर्शनम् .               |        |
| 94     | चारित्रमोहे नाग्न्याऽ  | - २१४    | 338     | तत्स्यैर्यार्थं भावनाः-   | 944    |
|        | रति                    |          | 994     | तथोत्तराः                 | 44     |
| ٩ ६    | जगत्कायस्वभावी         | 1 & 0    | 998     | तदृष्टभागोऽपरा            | 9.6    |
|        | वा                     |          | 990     | तदनन्तभागे मनः-           | ₹ \$   |
| 90     | जम्बूद्वीपलवणोदा-      | 40       |         | पर्ययस्य.                 |        |
|        | द्यः                   |          | 386     | तद्विरतदेशविरत-           | २२०    |
| 96     | जरायुजाण्डजपोतानां     | 39       |         | तदनन्तरमूर्धं —           |        |
|        | गर्भः.                 |          | 1       | तदादीनि भाज्यानि-         |        |
| ९९     | ज्ञानदर्शनदानलाभ-      |          |         | तद्भावाऽन्ययं नित्यम्     |        |
| 100    | ज्ञानदर्शनचारित्रोप-   | २१७      |         | तद्भावः परिणामः           |        |
|        | चाराः.                 | •        | १२३     | तदिनिद्रयाऽनिन्द्रिय-     | 3.5    |
| 303    | ज्ञानाऽज्ञानदर्शनलक    | T- 30    |         | निमित्तम् .               |        |
| ,      | यश्रतुस्ति             |          | 158     | तद्विभाजिनः पूर्वाऽ-      | 46     |
|        |                        |          | }       | परायता—                   |        |

| स्वाणि | पृष्ठसङ्घमा                                                                                                | स्त्राणि |                                 | <b>गृडसङ्ग्या</b> |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------|
| 924    | तहिगुणद्विगुणा हृदाः— ६०                                                                                   | 188      | तैजसमपि                         | 8 S               |
| १२६    | तद्विगुणद्विगुणविस्ता- ६३                                                                                  | 984      | द्रावर्षसहस्राणि प्रथ           | -                 |
| 920    | तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्य- १५२                                                                               |          | मायाम् .                        |                   |
|        | नुत्सेको-                                                                                                  | 386      | दशयोजनावगाहः                    | <b>ξ</b> •        |
| 126    | तद्विपरीतं शुभस्य १४९                                                                                      | 180      | दर्शनविशुद्धिर्विनय-            | 189               |
| 929    | तद्विपरीतं मनोज्ञस्य २९९                                                                                   |          | सम्पन्नता                       |                   |
| 930    | तन्मध्ये मेरुनामि- ५१                                                                                      | 386      | दर्शनचारित्रमोहनी-              | 399               |
|        | र्वृत्तो—                                                                                                  |          | याऽकषाय                         |                   |
| 939    | तन्मध्ये योजनं पुष्करम् ६०                                                                                 | 886      | दर्शनमोहान्तराययो-              | 218               |
| १३२    | तन्निसर्गादिधगमाद्वा ७                                                                                     | 340      | दशाष्ट्रपञ्चद्वादश-             | 69                |
| १३३    | तक्किवासिन्यो देग्यः ६१                                                                                    |          | विकल्पाः                        |                   |
|        | श्रीही                                                                                                     | 949      | द्रव्याणि                       | 809               |
| १३४    | तपसा निर्जरा च २१०                                                                                         | १५२      | द्रव्याश्रया निर्गुणा           | 933               |
| १३५    | त्रयास्त्रंशस्सागरोप- २०३                                                                                  |          | गुणाः.                          |                   |
|        | माण्यायुषः,                                                                                                | १५३      | द्वयिकादिगुणानां तु             | 130               |
| १३६    | ताभ्यामपरा भूमयोऽ- ६५                                                                                      | 348      | द्वयोईयोः पूर्वाः पूर्व-        | ६२                |
|        | वस्थिताः                                                                                                   |          | गाः.                            |                   |
| 130    | तासु त्रिंशत्पञ्चावेंश- ४८                                                                                 | ૧૫૫      | दानलाभभोगोप                     | 200               |
|        | ति                                                                                                         |          | भोग                             |                   |
| १३८    | त्रायाद्विंशलोकपाल- ८२                                                                                     | १५६      | दिग्देशाऽनर्थदण्ड-              | 3 & &             |
|        | वर्जा                                                                                                      |          | विरति                           |                   |
| १३९    | तिर्यग्योनिजानां च ७७                                                                                      | 340      | द्विाद्वीर्विष्कम्भाः पूर्व-    | 43                |
| 180    | तिसप्तनवैकादशत्रयो- ९५                                                                                     |          | पूर्व                           |                   |
|        | दश—                                                                                                        | 146      | द्विर्घातकीखण्डे                | Ęø                |
| 383    | तीवमन्द्रज्ञाताऽज्ञात- १३९                                                                                 | 349      | द्विनवाष्टादशैक- ,              | 36                |
|        | भावाधिकरण—                                                                                                 |          | विंशति—                         |                   |
| 185    | तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्त- ५०                                                                                  | 9 & 0    | द्विधानि                        | <b>3</b> 8        |
|        | तिससनवैकादशत्रयो- ९५ दश तीव्रमन्दशाताऽज्ञात- १३९ भावाधिकरण तेष्वेकत्रिससदशसस- ५० दश त्रयेकयोगकाययोगाऽ- २२१ | 153      | द्वीन्द्रियादय <b>स्त्र</b> साः | \$ \$             |
| 185    | त्र्येकयोगकाययोगाऽ- २२१                                                                                    | १६२      | दुःसमव वा                       | 349               |
|        | योगानाम् .                                                                                                 | •        |                                 |                   |

| सुज्ञाणि. | n                      | संस्था |     | स्त्राणि पृ                   | डस <b>म्</b> ग |
|-----------|------------------------|--------|-----|-------------------------------|----------------|
| 9 8 3     | दुःखशोकतापकन्दन        | 185    | 968 | <b>निरु</b> पभोगमन्त्यम्      | 88             |
| 9 6 8     | देवनारकाणामुपपादः      | 80     | 964 | निर्वर्तनानिश्लेपसंयोग-       | 189            |
| 954       | दवाश्चतुर्निकायाः      | 99     |     | निसर्गा—                      |                |
| 188       | दंशसर्वतोऽणुमहती       | 948    | 964 | निर्वृत्युपकरणे द्रग्ये-      | ₹8             |
| 9 & 0     | धर्मास्तिकायाऽ-        | २२९    |     | न्द्रियम् .                   |                |
|           | भावात्.                |        | 160 | निःशस्यो वती                  | १६५            |
| 386       | धर्माऽधर्मयोः कृत्स्ने | 308    | 366 | निदशीलवतत्वं च                | 180            |
| 158       | न चक्षुरनिन्द्रिया-    | १६     |     | सर्वेषाम् .                   |                |
|           | भ्याम् .               |        | 169 | निष्क्रियाणि च                | 904            |
| 300       | न जघन्यगुणानाम्        | १२९    | 190 | नृस्थिती परावरे               | 9 9            |
| 303       | न देवाः                | 88     | 999 | नैगमसङ्गृहन्यवहारर्जु-        | २३             |
| 305       | नवचतुर्देशपञ्चहि—      | २१६    |     | सूत्र—                        |                |
| 903       | नाणोः                  | 306    | 992 | पञ्चनवद्वयष्टाविंशति-         | 190            |
| 308       | नामप्रत्ययाः सर्वतो-   | २०६    | १९३ | पञ्चेन्द्रियाणि               | 3.5            |
| 30%       | नामस्थापनाद्रुच्य-     | 6      | 368 | पद्ममहापद्मतिगिञ्छ-           | ५९             |
|           | भावतस्तन्नयासः.        |        |     | केसरि                         |                |
| 308       | नामगोत्रयोरष्टी        | २०३    | १९५ | परविवाहकरणेत्वरि-             | 908            |
| 300       | नारकतैर्यग्योनमानुष    | 184    |     | का                            |                |
| 306       | नारकसम्मूर्छिनो        | 88     | 198 | परतः परतः पूर्वा-             |                |
|           | नपुंसकानि.             |        | 990 | परस्परोपग्रहो जीबा-           | 386            |
| 109       | नारका नित्याऽग्रुभ-    | 88     |     | नाम्.                         |                |
|           | तरलेक्या               |        | 996 | परस्परोदीरितदुःखाः            | 88             |
| 100       | नारकाणां च हिती-       | 9.0    |     |                               |                |
|           | यादिषु.                |        |     | परं परं सृक्ष्मम्             | 80             |
| 363       |                        | 103    | 300 | परा पल्योपममधि-               | 96             |
|           | रूपाणि.                |        |     | कम्.                          |                |
| 968       | •                      |        |     | परात्मनिन्दाप्रशंसं-          |                |
| 365       | •                      | 9      | २०२ | परे केवलिनः<br>परेऽप्रवीचाराः | 251            |
|           | नाधिकरण                |        | २०३ | परऽप्रवीचाराः                 | 68             |
|           |                        |        | t   |                               |                |

|       | स्त्राणि पृ                       | <b>इस</b> ्या | ,   | स्त्राणि                | रहस <b>म्ब</b> ा |
|-------|-----------------------------------|---------------|-----|-------------------------|------------------|
| २०४   | परे मोक्षहेतृ                     | 239           | २२४ | बन्धेऽधिकौ पारिणा-      | 939              |
| २०५   | प्रकृतिस्थित्यनुभव <b>–</b>       | 966           |     | मिकौ.                   |                  |
| २०६   | यत्यक्षमन्यत्                     | 12            | २२५ | बह्नारम्भपरिग्रहत्वं    | 186              |
| २०७   | प्रथमो योजनसहस्रा-                | € 0           | २२६ | बहिरवस्थिताः            | 68               |
|       | याम                               |               | २२७ | बहुबहुविधक्षिप्रानिः-   | 18               |
| 206   | प्रदेशसंहारविसर्पा-               | 333           |     | सृतानुक-                |                  |
|       | भ्याम्                            |               | २२८ | ब्रह्मलोकालया लौका-     | ९२               |
| २०९   | प्रदेशतोऽसङ्ख्येयगु-              | 81            |     | न्तिकाः.                |                  |
|       | णस्—                              |               | २२९ | बादरसाम्पराये सर्वे     | २१३              |
| 210   | प्रमत्तयोगान्त्राणव्य-            | 3 € 9         | २३० | बाह्याभ्यन्तरोपध्योः    | २१८              |
|       | परोपणम्                           |               | २३५ | भरतस्य विष्कम्भो        | ६६               |
| 299   | प्रमाणनयैरिधगमः                   | 9             |     | जम्बृहीपस्य             |                  |
| 212   | प्राग्प्रैवेयकभ्यः कल्पाः         | 9             | २३२ | भरतैरावतयोर्वृद्धिहा-   | દ્ ષ્ઠ           |
| २१३   | प्राद्यानुषोत्तरान्मनु <b>ष्य</b> | ाः ६९         |     | सौ                      |                  |
| २१४   | प्रायश्चित्तविनयवैया-             | 215           | २३३ | भरतहैमवतहरिविदंह        | प२               |
|       | पृत्य                             |               | २३४ | भरतैरावतविदेहाः         | 90               |
| २ १ ५ | पीतपद्मशुक्कलेश्या                | ९०            | २३५ | भरतः षड्विंशति पञ्च-    | ६३               |
| २१६   | पुलाकबकुशकुर्गाल-                 | 258           |     | योजनशत —                |                  |
| २१७   | पुष्करार्धे च                     | ६८            | २३६ | भवनवासिनोऽसुरनाग        | . 48             |
| २१८   | पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वा-            | २२८           | २३७ | भवप्रत्ययोऽवधिर्देव     | - 96             |
|       | द्वन्धच्छेदात्                    |               | २३८ | भवनेषु च                | 9.6              |
| २१९   | पूर्वयोद्वीनद्वाः                 | 43            | २३९ | भूतव्रत्यनुकम्पादान-    | - 188            |
| २२०   | पृथक्त्वैकत्ववितर्क—              | 251           | २४० | भेदसङ्खाताभ्यां चाक्षुष | ाः १२६           |
| २२१   | पृथिव्यप्तेजोवायुवन-              | ३३            | २४१ | भेद्मङ्गानभ्य उत्पद्यन  | ने १२५           |
|       | स्पतयः—                           |               | २४२ | भेदादणुः                | 124              |
| २२२   | बन्धहेत्वभावनिर्जरा-              | २२७           | २४३ | मणिविचित्रपार्श्वा उप   | रे ५९            |
|       | भ्यां                             |               |     | मूले च                  |                  |
| २२३   | बन्धवधच्छेदातिभा-                 | 909           | 288 | मतिश्रुतावधयो बिप-      | 28               |
|       | रारोपणात्रपान-                    |               |     | र्ययश्च.                |                  |

|     | <b>स्त्रा</b> णि        | पृष्ठसञ्ज्या | रूत्राणि | 95                        | सम्बा |
|-----|-------------------------|--------------|----------|---------------------------|-------|
| २४५ | मतिश्रुतयोर्निबन्धो-    | - २०         | २६२      | रत्नशर्करात्रालुकापङ्कः   | 80    |
| २४६ | मतिश्रुताऽवधिमनः-       | 99           |          | ध्म—                      |       |
|     | पर्ययकेवलानि ज्ञान      | म्.          | ₹.€ ₹    | रूपिणः पुत्रलाः           | 903   |
| २४७ | मतिश्रुताविषमनःप-       | 590          | २६४      | रूपिष्ववधेः               | 23    |
|     | र्थयक्रवलानां.          |              | २६५      | लब्धिप्रत्ययं च           | 85    |
| 386 | मतिः स्मृतिः संज्ञा     | 92           | २६६      | लब्ध्युपयोगौ भावे-        | 38    |
|     | चिन्ता                  |              |          | न्द्रियम्,                |       |
| २३९ | मनोज्ञाऽमनोज्ञेन्द्रिय- | 940          | २६७      | लोकाकादोऽवगाहः            | 909   |
|     | विषय                    |              | २६८      | <b>लौकान्तिकानाम</b> ष्टौ | ९९    |
| २५० | मार्गाऽच्यवननिर्ज-      | २१२          | २६९      | वर्तनापरिणामित्रयाः       | 119   |
|     | रार्थम्.                |              | 200      | वनस्पत्यन्तानामेकम्       | ३५    |
| २५१ | माया तैर्बग्योनस्य      | 386          | २७१      | व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च      | 909   |
| २५२ | मारणान्तिकीं महे-       | 9 8 9        | २७२      | ब्यञ्जनस्याऽवप्रहः        | 94    |
|     | खनाम् —                 |              | २७३      | ब्यन्तराः किन्नरकिंपु-    | 88    |
| २५३ | मिथ्यादर्शनाविरति-      | १८३          |          | रुष—                      |       |
|     | त्रमाद—                 |              | २७४      | व्यन्तराणां च             | 96    |
| १५४ | मिथ्योपदेशरहोऽभ्या      | - 902        | २७५      | वाद्यानोगुप्तीर्या-       | 144   |
|     | ख्यान—                  |              |          | दान                       |       |
| २५५ | मूर्जा परिग्रहः         | १६४          | २७६      | वाचनापृच्छनानुप्रेक्षा-   | 230   |
| २५६ | मेरुप्रदक्षिणा नित्यग-  | 64           |          | म्नाय                     |       |
|     | तयो                     |              | २७७      | विप्रहगती कर्मयोगः        | 3 &   |
| 240 | मैत्रीप्रमोदकारुण्य     | - १५९        | २७८      | विग्रहवती च संसा-         | 30    |
|     |                         | 988          |          | रिण:—                     |       |
| २५९ | मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शना   | - २२७        |          | विव्रकरणमन्तरायस्य        |       |
|     | वरण                     |              | २८०      | विचारो ऽर्थव्य अनयो-      | 255   |
| 3€0 | योगवऋताविसंवाद-         | 186          |          | η                         |       |
|     | नं                      |              |          | विजयादिषु द्विचरमाः       |       |
| 161 | योगदुष्प्रणिधानाना-     | 308          |          | वितर्कः श्रुतम्           |       |
|     | दर                      |              | २८३      | विदेहेषु सङ्गयेयकाळाः     | ĘĘ    |

|     | सूत्राणि                    | पृष्टसङ्ख्या |       | सूत्राणि                  | पृष्ठस <b>स्</b> गा |
|-----|-----------------------------|--------------|-------|---------------------------|---------------------|
| 268 | विधिद्रव्यदातृपात्रवि-      | 909          | ३०७   | सकवायाऽकवाययोः            | 130                 |
|     | शेषात्तद्विशेषः             |              | 306   | सकषायत्वाजीवः             | 165                 |
| २८५ | विपाको ऽनुभवः               | २०४          | ,     | कर्मणो -                  | •                   |
| 365 | विंशतिर्नामगोत्रयोः         | 202          | ३०९   | सचित्तसम्बन्धस-           | 100                 |
| 260 | विशुद्धिक्षेत्रस्वामिवि-    |              | ,     | म्मिश्राऽमिषव             |                     |
|     | षयेभ्यो -                   |              | 390   | सचित्तनिक्षेपाऽपि-        | 306                 |
| 266 | विशुध्यप्रतिपाताभ्यां       | 99           |       | धान                       |                     |
| २८९ | वेदनायाश्च                  | २१९          | 211   | सचित्तर्शातसंवृताः        | ३९                  |
| 290 | वेदनीये शेषाः               | २१४          |       | सेतरा —                   | ,                   |
| २९१ | वैमानिकाः                   | 48           | 392   | स गुप्तिसमितिधर्मा-       | २०९                 |
| २९२ | शङ्काकांक्षाविचिकि-         | 300          |       | नुप्रेक्षा—               |                     |
|     | त्सान्यदृष्टिप्रशंसा—       | -            | 393   | सत्सङ्ख्याक्षेत्रस्पर्शन- | 90                  |
| २९३ | शब्दबन्धसौक्ष्म्य-          | 922          |       | कालान्तर —                |                     |
|     | स्थौल्य                     |              | ३१४   | सदसतोरविशेषाच-            | २२                  |
| 298 | शरीरवाञ्जनःप्राणा-          | 994          |       | दच्छोपलब्धे               |                     |
| २९५ | शुक्के चाचे पूर्वविदः       | 223          | ३१५   | सदसद्वेचे                 | 193                 |
| २९६ | शुभं विशुद्धमन्या-          | 88           | ३१६   | सह्ब्यलक्षणम्             | 920                 |
|     | घाति—                       |              | ३३७   | स द्विविधोष्टचतुर्भेदः    | 31                  |
| २९७ | द्युभः पुण्यस्याऽग्रुभः     | -135         | 396   | सद्वयेद्यशुभायुर्नाम-     | २०६                 |
| २९८ | श्रुतं र्मातपूर्वं द्वयनेक  | - 15         | ३१९   | सप्तिर्मीहनीयस्य          | २०२                 |
| २९९ | श्रुतमनिन्द्रियस्य          | રૂપ          | ३२०   | समनस्काऽमनस्काः           | ३२                  |
| 300 | <b>श्रू</b> न्यागारविमोचिता | - १५६        | 3,25  | सम्यक्तं च                | 186                 |
|     | वास                         |              |       | सम्यक्त्वचारित्रे         | ₹ <b>9</b>          |
| 309 | शेषाणां सम्मूर्छनम्         | 80           | 3 2 3 | सम्यग्योगनिष्रहो          | 290                 |
| 208 | शेषाणामन्तर्भुहूर्ता        | ₹0₹          |       | गुप्तिः.                  |                     |
| 303 | शेषाः स्पर्शरूपशब्द         | - 63         | ३२४   | सम्यादशैनज्ञानचारि        | . 1                 |
| 308 | दोषास्त्वपरगाः              | <b>Ę ?</b>   |       | त्राणि —                  |                     |
| 304 | शेषाश्चिवेदाः               | 88           | ३२५   | सम्यग्दष्टिश्रावकविर-     | २२३                 |
| 204 | स भास्रवः                   | 126          | 1     | तानन्त                    |                     |

|      | स्त्राणि पृ                | स्त द्वा   | ė   | सूत्राणि पू                    | <b>डस<b>्य</b>1</b> |
|------|----------------------------|------------|-----|--------------------------------|---------------------|
| ३२६  | स यथानाम                   | २०४        | 345 | सारस्वतादित्यवद्वयर-           | 98                  |
| 3 20 | संयमश्रुतप्रतिसेवना-       | २२४        |     | णगर्दतोय                       |                     |
|      | तीर्थ                      |            | 388 | स्निग्धरूक्षत्वाद्वन्धः        | 129                 |
| 326  | सरागसंयमसंय मान-           | 186        | 284 | स्थितिरसुरनागसुपर्ण-           | 98                  |
| •    | यम                         |            |     | द्वीप                          |                     |
| 329  | सर्वद्रव्यपर्यायेषु        | 23         | ₹8€ | <del>रिथतिप्रभावसुख</del> युति | 69                  |
| 380  | सर्वस्य                    | <b>भ</b> २ | 580 | स्रीरागकथाश्रवण —              | 948                 |
| 339  | संङ्क्ष्येयाऽसङ्ख्येयाश्र- | 104        | 386 | सुखदुःखजीवितमर-                | 110                 |
| ३३२  | संज्ञिनः समनस्काः          | 3,6        |     | णोपप्रहश्च.                    |                     |
| 333  | सम्मूर्छनगर्भोषपादा        | 36         | 386 | स्क्मसाम्परायच्छग्न-           | २१३                 |
| 338  | संक्षिष्टासुरोदीरितदुः-    | 40         |     | स्थवीतरागयो —                  |                     |
|      | खाश्र—                     |            | ३५० | स्तेनप्रयोगतदाहृता-            | १७२                 |
| ३३५  | संसारिणस्रसस्थावराः        | ३२         |     | दान                            |                     |
| ३३६  | संसारिणो मुक्ताश्च         | ३२         | 349 | सोऽनन्तसमयः                    | 183                 |
| ३३७  | स्पर्शरसगन्धवर्ण-          | 121        | इ५२ | सौधर्मैशानयोः साग-             | 98                  |
|      | वन्तः                      |            |     | रोपमे                          |                     |
| 336  | स्पर्शरसगन्धवर्णश-         | 38         | 345 | सौधर्मेशानसानत्कु-             | .0                  |
|      | ब्दास्तदर्थाः.             |            |     | मार                            |                     |
| ३३९  | स्पर्शनरसनघाणचधुः          | 38         | 388 | <b>हिंसानृतस्तेयाब</b> ह्य     | 148                 |
|      | श्रोत्राणि.                |            | ३५५ | हिंसानृतस्तेयविषय-             | २२०                 |
| \$80 | स्वभावमाईवं च              | 180        |     | संरक्षणेभ्यो —                 |                     |
| 883  | सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः     | 88         | ३५६ | <b>हिंसादिष्विहा</b> ऽमुत्रापा | 146                 |
|      | सप्त.                      |            |     | याऽवद्य                        |                     |
| 285  | सामायिकच्छेदोप-            | २१५        | 340 | हेमार्जुनतपनीयवैङ्कर्यः        | - 49                |
|      | स्थापना                    |            |     |                                |                     |
|      |                            |            |     |                                |                     |

इति स्त्राणासकारादिकोशः.